

# श्रीमलयाळयतीन्द्रस्य उपदेशामृतम्



समुद्राल लक्ष्मणय्य

Q:332 (Q:418) 5794 1595 Lakshmanalah, Samu drala Pri Malayalayatindrasya ades amrila Q:332(Q:418)

## SHRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANAMANDIR (LIBRARY) JANGAMAWADIMATH, VARANASI

....

|  |      | (1) = 10 (1/2) |
|--|------|----------------|
|  |      | -              |
|  |      | のかとこっているとこと    |
|  | 12.5 | Paris Z. (Li.  |
|  |      | 478 1. 1       |
|  |      |                |



# श्रीमलयाळयतीन्द्रस्य उपदेशामृतम्



साहित्यशिरोमणिः समुद्राल लक्ष्मणय्य, M.A.

2005

First Edition: 2005

1,000 Copies

Price: Rs. 40/-

A:332 (A:418)

Copies can be had from:

Velugoti Anjanamma 18-1-84, Yasoda Nagar K.T. Road, Tirupati - 517 507

D.T.P. :

Vinayaka Graphics, Tirupati.

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR LIBRARY

Jangamawadi Math. Varanasi

Printed by: Arc. No. ....5.7.34

Sri Parasarya press Sri Vyasasramam, Yerpedu(Mdl.) Chittoor (Dt.) - 517 621

#### Satadhika Grantha Nirmata, Mahamahopadhyaya

#### Dr.P. SRI RAMACHANDRUDU

"Vedanta Siromani,
"Vedanta Visarada", "Vidvan"
M.A. Ph.D(Skt.), M.A. (Eng.), M.A. (Hindi)
Professor of Sanskrit, O.U. (Retd.)

Recipient of President's Certificate of Honour, "Visvabharati Award", Two Awards of Central Sahitya Academi, 'Gupta Award', 'Sivananda Eminent Citizen's Award', A.P. Sahitya Academy Award, Telugu University Award, 'Telugu Atmagaurava Award' of Govt. of A.P. 'Siddhartha Kalipitham Award' etc.

#### श्रीः INTRODUCTION

Sri Malayala Swami was one of the few great saints that had sanctified this Country by their presence during the 20<sup>th</sup> Centrury. He was born in a family, well-known for its religious and spiritual discipline, to the plous couple Srimati Nottiamma and Sri Kariappa, in a village Engandyur, near the famous Srikrishna Kshetra, Guruvayur in Kerala. Velappa was the name given to him by his parents.

Velappa was sent to the elementary school in his native village where he studied Malayalam and Sanskrit. For further Sanskrit studies for which he had ardent - desire in preference to the English education, he entered the Sri Narayana Guru Ashrama founded by Sri Siddha Sivalinga Guru, one of the most importnat disciples of Shri Narayana Sadguru, the great religio-social reformer of Kerala. While continuing his Sanskrit Studies, he also underwent spiritual training under his Guru.

Like the great Sankaracharya, who was also born in Kerala, he travelled throughout the length and breadth of this country, Bharata, and ultimately chose to settle down in Andhradesa after attaining the heights of spiritual knowledge by performing severe penance, living in a cave on the top of the Tirumala, the abode of the Lord Venkateswara. From that time onwards he was known with the name Sri Malayala Swami, in those parts of Andhra Desa.

Like his Parama Guru, Sri Malayala Swami, embarked upon the great work of propagating Vedanta among the people of all classes increspective of Caste and creed, religion and race with a sense of Lokasangraha, redeeming the common man. He established Sri Vyasasramam at Erpedu, at the foot of Tirumala hills. It is from here that Sri Malayala

Swami spread the message of Upanishads by giving discourses, writing books and holding discussions on spiritual subjects with deserving seekers of Truth.

Sri Samudrala Lakshmanaiah was one of the highly fortunate persons of this part of the Country who had the rare opportunity of studying Sanskrit; Vedanta and other allied subjects in this Ashrama and coming into direct contact with this spiritual giant, Sri Malayala Swami. He has collected many teachings (Upadesas) of Sri Swami from his writings and produced this wonderful work "Sri malayala Yatindrasya Upadesamrutam." which can easily rank with any Gita found in Mahabharata and many Puranas.

Like Bhagavadgita, the Upadesamrutam contains 700 verses composed in simple and chaste Sanskrit. The style is elegant and easy flowing. This work contains 350 Upadesas (teachings) which may be classified under 16 main headings.

1. Nature of the Soul, the identity of the Supreme Soul and the individual soul. The Soul is immortal, it would not perish even when the body and the senses perish. Jnana restores the Jiva to his natural Bliss.

देहेन्द्रियाणां नाशेऽपि नाशो नैवात्मनस्त्विति । ज्ञानेनानन्दलाभस्तु प्रोक्तो धर्मस्सनातनः ।।

Like the one sun appearing in many forms in different vessels filled with water one soul appears as many in different bodies.

बहुलोहकृतानेकपात्रेषु निहिते जले । प्रतिबिम्बितमेकं हि सूर्यं जानन्ति मानवाः ।।

एवं विविधजन्तूनां हृदयस्थितमीश्वरम् । एकमेव विजानीयादेष धर्मस्सनातनः ॥

32

30

One should purify his mind by adopting various Sadhanas, (means):

The moment one becomes angry with anger, it will perish along with its other evil associates like the subjects of a wicked King after he is defeated.

कोपमुद्दिश्य यः कोपं प्रदर्शयति कोविदः । तस्य कोपस्सपद्येव विनश्यति न संशयः ॥

L

जिते राज्ञि यथा शिष्टाः प्रजास्सर्वा जितास्तथा । कोपे नष्टेऽविशिष्टास्तु सर्वे नश्यन्ति दुर्गुणाः ॥

Anger can never overcome a person who is not interested in earthly pleasures:

अनित्यं देहसौख्यं तु यो न कामयते जनः । न कदाऽपि च तिच्चते क्रोधो भवति सुव्रत!।।

98

Japa is the best means to control the mind and fix it on Brahman, just as an iron chain to bind an elephant to a pole:

गजः शृङ्खलया बद्धो वशमेति द्रुतं यथा । तथा जपेन सम्बद्धं चित्तं ब्रह्मगतं भवेत् ॥

ot

0

JS

r

4

60

One should overcome cruelty by kindness, greed by charity, attachment by developing the sense of detachment.

कारुण्येन च काठिन्यं लोभं त्यागेन सर्वदा । वैराग्येण जयेद्रागं प्रकाशेन तमो यथा ।।

११६

By destroying Ahambhava (egoism) one can develop "Soham bhava" (I am that Supreme Being, Brahma).

अहंभावस्य नाशेन सोऽहंभावः प्रजायते ॥

883

Discrimination, detachment, control of mind and the control over senses - these four are the body-guards of the King Jnana:

विवेकश्च विरागश्च शमस्संयम एव च । ज्ञानाख्यस्य नृपस्यैते चत्वारो ह्यङ्गरक्षकाः ॥

280

3. While leading worldly life one should cultivate pious conduct which alone can lead one to the supreme goal. Have good thought, read good books; be straight forward in your dealings; engage your self in good work, keep company of the pious-these are the five Silas, highest principles:

सिच्चन्तनं च सद्ग्रन्थपठनं सत्प्रवर्तनम् । सत्कर्म चैव सत्सङ्गः पञ्च शीलानि सुव्रत!॥

24

4. Fasting, Japa, observing silence, repentance and

giving food to the pious and the needy - these are the five ways of expiating sin.

पापस्य परिहारार्थं निर्दिष्टाः पश्च शान्तयः । उपवासजपौ मौनपश्चात्तापान्नशान्तयः ॥

88

5. Service to the people is the greatest Dharma but that can be effectively performed only after serving (controlling) one's mind.

भ्रातमानवसेवा हि श्रेष्ठो धर्मः प्रकीर्तितः । किं तु मानससेवां त्वं श्रद्धया प्रथमं कुरु ॥ ततो मानवसेवायां निष्णातो हि भविष्यसि ॥

va

- 6. Purushakara (man's effort) and fate are of equal importance in achieving a good result. To blame fate without putting proper effort is foolish. (Verses 69-71).
- 7. Even a powerful monarch has to bow before a person of contentment who is immensely pleased with whatever he gets, thinking it as either the result of his own Karma or the favour of God (verses 128, 129).
- 8. Education of women is as important as that of the men. They should be initiated into spiritual learning and practices also (verses 160-165).
- 9. There is nothing wrong with the times (Kala). If there is anything wrong it is with the people only. There were wicked persons in Krutayuga and there are good persons in kaliyuga. This is one of the important Upadesas of Sri Swami which is intended to set-right the thinking of man (verses 166-169).
- 10. Every one who qualifies himself properly is entitled to get Brahmajnana (Spiritual knowledge) with no distinction of caste, creed, place and etc. Any one can see his face in a clean mirror placed before him. Similarly any one who purifies his mind can see the Atman in it, can have self-realisation (verses 319-323, 563-569).
- 11. Just as the cloud does not rain the whole water it contains, because some portion of it gets exhausted by the heat of the sun so also some part of the Karma of the seeker of salvation becomes ineffective by the Dhyana of God:

आकाशे जलदः स्वीयं जलं सर्वं न वर्षति ।

तत्र किञ्चिज्जलं सूर्यतापेनैव निपीयते ॥

394

तथा मुमुक्षुः सर्वेषां न भुङ्क्ते कर्मणां फलम् । नश्यन्त्यनेककर्माणि भगवद्ध्यानयोगतः ॥

388

It is generally believed that Prarabdha Karma can never be exhausted without reaping its consequences. This Upadesa of Sri Swami indicates that some portion of even Prarabdha Karma can be destroyed by the grace of God. It is quite in accordance with the logic; otherwise contemplation on God (Bhagavaddhyana) would not have any useful purpose.

12. Guru can only show the path; the disciple has to strive hard to reach the highest goal shown by the Guru. This is an upadesa to be remembered by those who run after the so-called God men who may grant some mundane benefits in exchange of the service rendered by the devotees.

आध्यात्मिकपथेऽन्योन्यसाहाय्यं दुश्शकं नृणाम् । अनुष्ठेयमनुष्ठाय संतरेत्साधकः स्वयम् ॥ ५७६ गुरवः केवलं मार्गं दर्शयन्ति दयाळवः । शिष्यैरेव प्रयाणं तु कर्तव्यं तत्र सश्रमम् ॥ ५७७

- 13. A thirsty man does not drink the whole water of the tank; a hungry man does not eat the whole food available on earth; a sick man does not use all the medicines. In the same manner a man who wants salvation need not study all the Sastras; he should be selective (Verses 605-608).
- 14. Some Upadesas contain examples from the common worldly activities; they are able to drive home the point more effectively.

"An officer who is working in one department does not interfere with the work of the officer of another department. In the same way a man in the spiritual path should not meddle with the affairs of worldly people. But if one is firmly rooted in the Brahmic state, he should fight the Adharma". This Upadesa gives sound advice to the seekers, and also justifies the mundane activities of the Jnanins (Verses 667-670).

15. Every one is not fit to put on saffron clothes, or become a spiritual Guru.

Only a man of spot-less character who is truthful with pure heart deserves saffron clothes:

पवित्रं चरितं यस्य सत्यसन्धो भवेच्च यः ।

स एवार्हति पूतात्मा काषायाम्बरधारणम् ॥

296

Matha for a sannyasin, who is himself disorganised, is like an elephant for a poor man.

मठलाभस्तु साधूनां व्यवस्थारहितात्मनाम् । गजलाभो दरिद्राणामिव भारावहो भवेत् ॥

204

If a proper preceptor is not found devote yourself to God. Do not serve an unworthy Guru. One cannot get mango fruit form a sun plant (Verses 473,474). This is a highly valuable upadesa which saves the innocent from the traps of the 'god-men'. There were times when great Jnanins guided the rulers. Now there are neither such Jnanins nor such rulers who are interested in spiritual pursuits (verses 601-604).

The Upadesas given by persons who are spiritually bankrupt and their sastric knowledge are of no use either to themselves or to the listeners (verses 639-642)

Only those who undergo rigorous spiritual training under the persons of self-realisation are qualified to teach others.

समीपे ब्रह्मनिष्ठानां शिष्यत्वं न व्रजन्ति ये । प्रबोधकगुरुत्वं तु न तेषामुपपद्यते ॥

690

16. There are a few practical suggestions indicative of the way of life. A lawyer is interested in some how winning his case whereas the judge wants to reach the truth:

न्यायाधिपतिबुद्धिश्च बुद्धिश्च न्यायवादिनः ।

इति बुद्धिद्विधा प्रोक्ता तत्राद्या साधुसम्मता ॥

34

स्वपक्षस्थापनार्थाय न्यायवादी प्रवर्तते ।

न्यायाधिपस्तु धर्मात्मा सत्पक्षमवलम्बते ॥

36

The suggestion contained in this Upadesa is-two types of Buddhi can be found in every field of human activity.

One should not speak or write letter when he is in an angry mood, lest he should involve himself in troubles:

न ब्रूयात्र लिखेत्पत्रं कोपाविष्टे तु चेतिस । अन्यथा वैरसंप्राप्तिः क्लेशो वा भवति ध्रुवम् ॥ १७७

This is only a brief survey of the Upadesamrtam. Every Sloka is to be carefully read; the meaning should be pondered over, and the teaching should be put into practice.

Sri Lakshmanaiah has done great service to the men of ethical and spiritual aptitude by presenting the Upadesas of great spiritual Guru through Sanskrit because, as I believe, such noble Upadesas can reach the nook and corner of this great country only when they are conveyed in Sanskrit and inspire generations of people.

I am thankful to the author of this valuable work, Sri Lakshmanaiah, for having given me the opportunity of introducing his work to the Truth-Seekers.

Hyderabad 6-4-2005

P. Sri Ramachandrudu

#### Prof. D. PRAHLADA CHAR

Vice Chancellor

Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha (Deemed Univerisity) Tirupati - 517 507(A.P.)

संस्कृतसाहित्यवाङ्मये अस्ति कश्चित् प्राज्ञानुभवसारसर्वस्वभूतः, आ पण्डितं आ च पामरं सर्वजनशिरोधार्यः, नानाविधैः सांसारिकक्लेशैः परितप्यमानानां क्लेशप्रशमननिदानभूतः, अज्ञानान्धकारावरणेन दिङ्कूढानां जीवनयात्रायां प्रवृत्तानां लोकानां आलोकं प्रदाय सन्मार्गप्रदर्शनक्षमः प्रकारः सुभाषितिमित्याख्यया प्रथितः। प्रिसद्धैरप्रसिद्धैर्वा किवपुङ्गवैः विरचिताः सुभाषितानीत्यन्वर्थनाम्ना विभूषिता इमे मुक्तकश्लोकाः मनोहारिणी मौक्तिकमालेव कण्ठस्था, कण्ठस्थीकृताः विभूषयन्ति पुरुषम्। विदुषामिवदुषां वा सदिस सन्दर्भौचित्यमनितक्रम्य उल्लिखिताश्चेमे श्लोकाः सभाया गरिमाणं वर्धयन्ति। नानासमस्याभिः जर्जरितेन पुरुषेण एकान्तेऽनुसंहिताश्चेमे तस्मिन्नात्मविश्वासं स्थैर्यं चापादयन्ति। प्रत्नैः भर्तृहरिप्रभृतिभिः विरचिता नीतिशतकादयः सुभाषितग्रन्थाः समग्रेसंस्कृतसाहित्येविशिष्टं स्थानमलङ्कर्वन्तीत्येतत् नाविदितं कस्यापि संस्कृतसाहित्यप्रकारान् सुष्ठ परिचिन्वतः।

एतादृशस्य विशिष्टस्य साहित्यप्रकारस्य रचनापद्धतिः अद्यत्वे प्रायः लुप्तप्रायैव। तत्र निमित्ते द्वे । मुख्यमेकं तु, अध्यात्मप्रवणान्तःकरणानां परिपक्कजीवनानुभवशालिनां प्राज्ञानां विरळत्वम्। अन्यत्तु संस्कृतभाषायामप्रभुत्वम्। एवं विषमेऽप्यस्मिन् अवसरे, जिज्ञासूनां सहृदयानां मोदनिदानं भवति सुभाषितपद्यसङ्गहात्मकं श्रीमलयाळयतीन्द्रस्य उपदेशामृतम्।

सुकृतेरस्याः कर्तारो भवन्ति तिरुपतिस्थ - प्राच्यकळाशालायां बहूनि वर्षाणि साहित्यशास्त्राध्यापनकार्यं विधाय ततो निवृत्ताः सहृदयप्रवराः श्रीमन्तः समुद्राल लक्ष्मणय्यमहाभागाः। आन्ध्रसंस्कृतोभयसरस्वतीसमनुग्रहभाग्भिरेतैः चिरमनुष्ठिता सारस्वती सेवा विश्रुता। महनीयैरेतैरधुना, निकषा तिरुपतिं विलसन्तं श्रीव्यासाश्रमं अधिष्ठाय समनुष्ठिततपोभिः मस्करिप्रवरैः सम्प्रति प्राप्तभगवत्सान्निध्यैः श्रीमलयाळयतीन्द्रैः आन्ध्रभाषायां निबद्धस्य स्वीयोपदेशामृतस्य अनुवादो विहितः। हृद्यामनवद्यां संस्कृतभारतीमाश्रित्य विहितोऽयमनुवादः आन्ध्रानुवादेन संविभूषित इति विशेषः ।

अनुष्टुप्छन्दोनिबद्धेषु उपदेशामृतधारया जिज्ञासून् आप्लावयत्सु अमीषु श्लोकेषु तत्त्वबोधनाय उपात्ता दृष्टान्ता अत्यन्तमेव समुचिता उपदिष्टं तत्त्वं हृदये दृढं प्रतिष्ठापयन्ति। पश्यत इमान् कांश्चन श्लोकान्-

शान्त्या प्रेम्णा च लोकेऽस्मिन् सत्यतत्त्वं प्रबोधयेत् । नो चेत् प्रतप्तं क्षीरान्नमिव तत्तापमावहेत् ॥ १७४ चन्द्रस्य प्रतिबिम्बं न दृश्यते मिलने जले । तथैव हृदये दुष्टे ब्रह्म नैवावलोक्यते ॥ १९१ रन्थ्रेणैकेन पात्रस्थं जलं सर्वं स्रवेद्यथा । इन्द्रियेण तथैकेन ज्ञानं भ्रश्यत्यनिग्रहे ॥ १८२

न केवलं संसारिणोऽत्र लक्ष्याः। भिक्षवोऽपि शिक्षिता उपदेशेन । यथा-

मठलाभस्तु साधूनां व्यवस्थारिहतात्मनाम् । गजलाभो दरिद्राणामिव भारावहो भवेत् ॥ २०५

एवमस्त्यत्र प्रतिश्लोकं सञ्चितः तत्त्वामृतिनिधिः। यदयं सङ्ग्रहः विदुषोऽविदुषश्च सममेव प्रीणयतीति दृढो मे विश्वासः। विशेषतश्चाभिनन्दामि अविरतं सारस्वतसेवा-संसक्तमानसान् सहृदयाग्रणीन् श्रीमतः समुद्राल लक्ष्मणय्यमहाभागान् ।

डि. प्रह्लादाचार्यः

<sup>\*</sup> आन्ध्रानुवादेन सह ग्रन्थोऽयं पृथक् प्रकटितः।

# निवेदनम्

श्रीव्यासाश्रमप्रतिष्ठापकाः, शुष्कवेदान्ततमोभास्कराः, तपोनिधयः, चराचरसुखाभिलाषिणः महर्षि - सद्गुरु - श्रीमलयाळस्वामिनः विख्यातप्रभावा विशिष्य आन्ध्रदेशे सर्वतोव्याप्तयशसश्च विराजन्ते।

अध्यात्मविद्यायाः, संस्कृतभाषायाश्च श्रीमलयाळयतीन्द्रैः विहिता व्याप्तिः वर्णनातीता भवति। यथार्थभारतीनाम्न्या मासपत्रिकया, सनातनवेदान्तज्ञान सभाभिः, शताधिकवेदान्तग्रन्थप्रकाशनैश्च ब्रह्मविद्यायाः निरुपमः प्रचारः यतीन्द्रैरेतैः साधितः। सदनुष्ठानप्रधानं एतेषां जीवितं भगवद्गीताया भाष्यप्रायमिति दिव्यजीवनसङ्घव्यवस्थापकैः पूज्यश्री शिवानन्दसरस्वतीस्वामिभिः अभिहितम्।

श्रीसद्वरुदेवैः व्यासाश्रमे स्थापितायां संस्कृतपाठशालायां अहं बाल्ये अधिगतिवद्योऽस्मि। 1975 तमे वत्सरे 'श्रीमलयाळस्वामिजीवितचरित्र'मिति तेलुगुभाषायां मया विरचितो ग्रन्थः विस्तृतप्रचारं अधिजगाम।

श्रीमलयाळयतीन्द्रैः 57 वेदान्तग्रन्था विरचितास्सन्ति। दशसहस्रपुट परिमितिमतीत्य विभ्राजमानानां तेषां सर्वेषामि ग्रन्थानां सम्पादनं परिष्करणं च श्रीव्यासाश्रमव्यासपीठाधिपतीनां पूज्यश्रीविद्यानन्दिगिरिस्वामिनां अनुमत्या मयैव विहिते। ते च ग्रन्थाः विंशतिसम्पुटेषु मुद्रिताः 2001 तमे वत्सरे श्रीव्यासाश्रमवज्रोत्सवशुभसन्दर्भे प्रकाशं नीताः।

तत्र 'उपदेशामृतम्' इति ग्रन्थः एकादशः सम्पुटो भवति। तस्मिन् ग्रन्थे श्रीसद्गुरुभिरुपदिष्टाः सर्वेऽप्यंशाः ध्यानानन्तरं एकान्ते स्थितानां तेषां हृदयसागरादुद्भूताः ध्यानतरङ्गा एव।

प्रथमतः आश्रममासपिव्रकायां 'उपदेशामृतं' प्रकटितम्। तदनु चतुर्धा विभक्तस्यास्य ग्रन्थराजस्य चत्वारोऽपि भागाः 1929, 1930, 1945 अपि च 1955 तमेषु वर्षेषु क्रमेण प्रकाशिता बभृवुः। पाठकानामादरपात्रतां प्राप्य तदनन्तरं बहुवारं पुनर्मुद्रणं लेभिरे।

श्रीमलयाळसद्गरुग्रन्थावल्यां एकादशे सम्पुटे ते चत्वारोऽपि भागाः

एकीकृत्य मुद्रितास्सान्ति। तत्र आहत्य 877 उपदेशांशाः पठ्यन्ते। ते सर्वेऽपि व्यपनिषत्सारभूताः, ज्ञानबोधकाः, भक्तिवैराग्यप्रदायकाश्च भवन्ति।

1999 तमे वत्सरे तिरुमल तिरुपति देवस्थान-धर्मप्रचारपरिषत् - कार्यदर्शि - पदवीतः अहं विरतोऽभवम्। ततः 2000 तमे वर्षे मया विहितं श्रीमलयाळ सद्जुरुग्रन्थावल्याः सम्पादन - परिष्करणात्मकं कर्म गुरुकृपया सफलं सञ्जातम्।

2002 तमे वत्सरे तिरुमल तिरुपति देवस्थानेन श्रीभागवतशोधपूर्ण परिष्करणपरिषदः विशिष्ठाधिकारित्वेन नियुक्तोऽभवम्। तत्र परिष्कृतव्यास भागवतमुद्रणेन सह श्रीमद्वाल्मीिकरामायणपरिष्करणकार्यमपि कर्तव्यमासीत्। आदिकवेः परमरमणीयं श्लोकरचनाविधानं मम हृदये कामिप स्फूर्तिं जनयामास।

2003 तमे वर्षे श्रीरामकृष्णप्रभा (तेलुगु) सम्पादकैः पूज्यश्री सुकृतानन्द स्वामिभिः अर्थितोऽहं दिव्यजनन्याः श्रीशारदादेव्या उपदेशवाक्यानि कानिचित् संस्कृते श्लोकरूपेण परिवर्त्य प्रेषितवान्। ते च 35 श्लोकाः श्रीरामकृष्णप्रभायाः 2003 डिसेम्बर् सिश्चकायां मुद्रिताः बहुभिरभिज्ञैरभिनन्दिताश्च बभृवुः।

तदा श्रीमलयाळयतीन्द्रस्य उपदेशा अपि संस्कृते श्लोकरूपेण अनुवक्तव्या इति सङ्कल्पः मम हृदये समजिन। तत्सङ्कल्पमनुसृत्य विरचिताः केचित् श्लोकाः 2003 डिसेम्बर् मासे यथार्थभारत्यां तेलुगु तत्पर्येण सह प्रकाशिताः। तदनु मम श्लोकरचनाव्यवसायः निरुपहतः प्रावर्तत।

पत्रिकायां श्लोकान् पठित्वा हृषीकेश - शिवानन्दाश्रमात् पूज्यश्री हंसानन्द स्वामिनः 31-12-2003 तमे दिने मह्ममेकं लेखं लिखन्तः "श्लोकाः आध्यात्मिकोपदेशामृतरसगुलिकासदृशाः सन्ति। एवमेव सर्वस्यापि उपदेशामृतस्य अनुवादः सम्पन्नो भवतु" इति निर्दिशन्ति स्म।

मया प्रेषितान् कतिपयश्लोकान् विलोकितवन्तः महामहोपाध्यायाः आचार्य श्रीपुल्लेल श्रीरामचन्द्रुडुमहोदयाः 29-2-04 दिनाङ्किते स्वलेखे "श्लोकाः प्राचीनाचार्यशैर्ली स्मारयन्ति। नागरीलिप्यामपि तेषां मुद्रणं सर्वदेशव्याप्त्यै उपकरोति" इति कृपया सूचयामासुः। तयोर्द्वयोरिप महानुभावयोः लेखौ मम नितरामुत्साहजनकौ भूला श्लोकरचनायां अनुस्यूततां सम्पादयामासतुः। 2005 फिब्रवरि मासे श्लोकानं सप्तशती सम्पन्ना बभूव। ते सर्वेऽिप श्लोकाः 2003 डिसेम्बर् मासादारम्य 2005 फिब्रवरि पर्यन्तं यथार्थभारत्याः पश्चदशसिश्चकासु तेलुगुतात्पर्येण साकं प्रकाशिताः। एतेषां ग्रन्थरूपं परिकल्पनीयमिति मम मितरासीत्। आचार्य श्रीपुल्लेल श्रीरामचन्द्रुडुमहाभागैः सूचितया रीत्या नागरीलिप्यामिप मुद्रणं विधेयमिति निर्णयमकरवम्।

ग्रन्थममुं आमूलाग्रं परिशील्य अव्याजप्रेम्णा पीठिकां विलिख्य गीताभिस्साम्यमस्य प्रतिपाद्य मामनुगृहीतवद्भ्यः, संस्कृतवाङ्मय-सागरपारङ्गतेभ्यः, महामहोपाध्यायेभ्यः आचार्य श्रीपुल्लेल श्रीरामचन्द्रडु-महोदयेभ्यः मदीयाः प्रणामाञ्जलयः समर्प्यन्ते।

एवं इमां रचनामभिनन्द्य "तत्त्वामृतनिधि" रित्यभिधाय मां धन्यं कृतवद्भ्यः विद्वद्येसरेभ्यः तिरुपति राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठस्य उपकुलपतिभ्यः प्रो. श्री डि. प्रह्लादाचार्येभ्यः मदीयान् कृतज्ञतापूर्वकप्रणामान् समर्पयामि।

अस्मत्सोदरतुल्यः, श्रीव्यासाश्रमपूर्वविद्यार्थी, साहित्यशिरोमणिः, व्याकरणशिरोमणिः, विद्वान् श्रीसुखवासिमिष्ठिखार्जुनरायपण्डितः इममनुवादं साकल्येन पठित्वा समुचिताश्च सूचनाः प्रदाय कृतोपकारो बभूव। सोऽपि कृतज्ञतामहीते।

अस्य ग्रन्थस्य मुद्रणार्थं अनुमति प्रदत्तवद् भ्यः श्रीव्यासाश्रम व्यासपीठाधिपतिभ्यः पूज्यश्री विद्यानन्दिगरिस्वामिभ्यः, उत्तराधिकारिभ्यः पूज्यश्रीपरिपूर्णानन्दिगरिस्वामिभ्यश्च कृतज्ञताञ्जलयः समर्प्यन्ते।

एवं डि.टि.पि. कर्म, मुद्रणकार्यश्च श्रद्धया निर्वर्तितवद् भ्यः श्रीविनायकग्राफिक्स्, श्रीपाराशर्यमुद्रणालयनिर्वाहकेभ्यः कृतज्ञता निवेद्यते।

तिरुपति 9-4-2005 (युगादिः) समुद्राल लक्ष्मणय्य

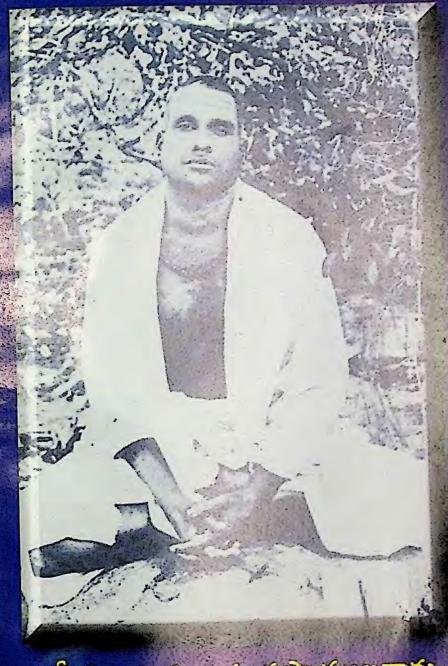

ල් సద్గురు మలయాక స్వాములవారు (30 సం. 35 බංක්ෂූරකාමා කාශ්ල පෙනො)



## H.H. Malayala Swamiji

It is rarely that are born the people who can show to their fellowmen the light of knowledge and awaken a new consciousness in them.

Sri Malayala Yatindra known more popularly as Sri Malayala Swami is indeed a rarer specimen than most rare souls, in that he sacrificed his everything for the emancipation of a discriminated people-he left his native Kerala and settled in Andhra. He had to contend with inhospitable surroundings and bigots for a long time before he could establish his supremacy over the diehards.

Sri Swamiji was born into a middle-class family on March 27,1885, in a village named Engandyuru, near the famous pilgrim centre, Guruvayur in Kerala. He was christened Velappa. Right from his childhood he displayed the noble qualities of compassion for the poor and downtrodden, devotion to God and daily meditation. The precocious child's predilection, for meditation in particular, amazed his parents and neighbours.

During his childhood he was trained both in his mother - tongue, Malayalam, and in Sanskrit.

At that time in Kerala flourished the great devotee-reformer Sri Narayana Guru, who worked ceaselessly for the uplift of the indigent and the ignorant. Because of his selfless social and spiritual service to his fellow Keralites, Narayana Guru's memory is cherished even today in that land.

Swamiji, who was preordained to be moulded in the image of Sri Narayana Guru, had the good fortune of being a disciple of one Sri Siddha Sivalinga Guruswami, a direct disciple of Sri Narayana Guru. In Guruswamy's hermitage the young Velappa learnt all the Hindu scriptures, including the Gita, the Upanishads and the Brahma Sootra.

When he finished his tutelage at Guruswami's Ashram, Velappa went to meet Narayana Guru and duly received the Great man's blessings.

As days went by, Velappa's ways of renunciation and detachment became more and more deep-seated. He made up his mind to make a trip to the well-known pilgrim centres in the country. When he was barely eighteen, he left his home at mid-

night, without informing his parents of his decision.

Before he left his home, Velappa left a note behind him addressed to his parents: "As long as you entertain the people who seek your hospitality to the best of your ability, you may rest assured that I myself will not suffer for want of food and drink. I am going out on a divine mission".

Velappa travelled by foot the length and breadth of India. Carrying the Ganges water from Banares, he anointed the image of Ramalinga Swami at Rameswaram with that sacred water.

During his trek to the north, he acquainted himself with the prevailing social conditions. On the way, completing his social observation, he decided it was time to renew his meditational practices, and was on the look-out for a suitable place to do a long penance, which is needed for the self - realisation.

He at last sighted a spot which appeared to be ideally suited for his purpose, namely 'Gogarbha', a sacred place at Tirumala. Swamiji settled at Gogarbha in 1913. It is not easy to describe the trials and tribulations he had to go through in that place. It is enough to say that his spiritual strength empowered him to overcome the physical hardships.

Not knowing his name or native place, but somehow learning that he was from the Malayala country (Kerala), the people who saw him nicknamed him "Malayala Swami", and even though he changed his name when he embraced Sannyaasa, this cognomen stuck to him in popular usage. During the course of his penance he prayed the Lord thus:

# अतीतवैराग्यमखण्डबोधः कदा नु मे सिध्यतु हे दयालो! । समाधियोगस्य परस्य निष्ठा सर्वेषु भूतेषु समत्वबुद्धिः ॥

O Lord of mercy and compassion, when would I ever be able to master the supreme detachment, the indivisible self-knowledge, the transcendent trance, and the attitude of equal love for all living creatures?

Thus he continued his penance for twelve long years. Even during this stage, he did not just sit in idle meditation all the time. He was raising his voice against the outworn and inequitous

time. He was raising his voice against the outworn and inequitous social customs, and condemning the false preachings of doctrinaire philosphers and pseudo-monks. His lifelong crusade was against the inequity and the inequality of the Hindu caste system which misinterpreted the original code, based on quality and conduct, as one hereditarily established.

To begin his fight against this social discrimination, he wrote his first masterwork, "Sushka Vedaanta Tamo Bhaaskaramu" (the sunlight of knowledge that drives away the darkness of false philosophy) in the year 1919. With the publication of this book, Swamiji's fame spread all over Andhra Pradesh and the socially discriminated classes found in him a right and rightful champion of their cause. Indeed, Gogarbha, with its saintly denizen, became a popular place of pilgrimage almost all the visitors to Tirumala simultaneously used to visit him at Gogarbha.

The traditionalists of the day disliked the revolutionary views of the Swamiji, and tried their best to remove him from the vicinity of the Tirumala hills. Swamiji for his part also thought that Tirumala was not the right place at that time for the propagation of his views. So he stepped down from the Tirumala hill in the year 1926, and founded a hermitage near Yerpedu in the region of the Srikalahasti. The hermitage was named, Sri Vyasasramam.

The chief aim of the newly founded Ashram was to propagate the Sanskrit language, literature and scriptures among all classes of people, without any discrimination against sex, caste or race. It is well known that even during that period there was a school of thought that proscribed the study of Sanskrit and of the scriptures to women and to non-Brahmins. The Swamiji rightly and firmly believed that the divine tongue of Sanskrit and its divine message is meant for all humankind, and, since no authoritative source denied access to them to any particular class of people, he wanted to open the doors to the gaining of the supreme knowledge embedded in them to all the sincere seekers of wisdom and salvation.

Accordingly, the Swamiji initiated religious gatherings in the same year. These congregations, called "Sanaatana Vedaanta Gnana sabha" which were arranged yearly in different parts of the country, in both town and village, awakened a new awareness in our eternal religion, shorn of outdated customs and superstitions.

Of particular mention in these gatherings is the special session run entirely by women on one day. Swamiji took advantage of these meetings to broadcast to the entire world that none should come in the way of the other's search for self-realisation and that every sincere seeker after truth should actually help the other person to reach the goal of salvation along with him.

Swamiji in his lectures again and again explained the significance of Sanaatana Dharma, correctly maintaining that eternal religion is that which makes man perfectly fit to do his termporal duty and at the same time to gain his spiritual wealth, and that such a Dharma places the highest stress on the equality of all mankind.

The saint attached special importance to the words of Lord Krishna in the Gita "Adhyaatma - vidyaa vidyaanaam" ( I am the spiritual study in all fields of education). He was of the opinion that India's greatest treasure is its spiritual wealth and, therefore, it should be preserved at all costs. He, like Swami Vivekananda, maintained that if India lost this spiritual supremacy and acted without its awareness, she would not only lose her soul but even become physically weak. Another view of Vivekananda, with which Malayala Swamiji was in entire agreement, was that it was a crime perpetrated against the poor and downtrodden by the vested interests, which ministerpreted the scriptures to subjugate the less fortunate sections of our society.

And so, Swamiji was determined to see that this sort of class exploitation, and denial of equal rights to all classes of people, would not continue and would never again raise its ugly head once it is removed from our midst. To that end, for thirty six years, he travelled all over Andhra Pradesh annually arranging the spiritual gatherings. The Geeta formed the major source of inspiraton in these spiritual enterprises, and Swamiji's interpretation of that popular sacred book has an individuality of its own.

The periodical, "Yathaartha Bharathi" started by the Swamiji in 1927, proved itself to be the most tangibly effective organ for the dissemination of his ideals as well as for the true

meaning of our scriptures. As a matter of fact, most of the swamiji's great books were first serialised in this periodical.

In 1928 Swamiji founded a Sanskrit school in the Vyasasrama surroundings. Since its inception this institution has been teaching Sanskrit and allied subjects to the boys and girls, belonging to every section of society. Besides giving the inmates a sense of their spiritual identity as equal offspring of One God, this school has trained pupils who today occupy high positions in the halls of learning all over the country.

Women had been as much discriminated against as the so-called 'lower castes' in the matter of Sanskrit education. There fore, with a view to giving the girls an opportunity of getting fully acquainted with their rightful ancient culture, he established Kanya Gurukulam.

Then Swamiji turned his attention to the elderly people, who have retired from public activity but have not yet gained the necessary spirit of renunciation, for want of proper spiritual training. For such elders and similar grown-up men who have early in life had an aptitude but not opportunity for metaphysical pursuit, he started a 'Brahma Vidyaa-Paathasaala' (School of metaphysical education). Many an adult also, along with the elders, had attained perfection in our philosophical learning, by undergoing the training in this institution.

Even while he was doing penance and preparing himself for the life of Sannyasa, the Swamiji composed some books like "Suskha Vedaanta Tamo Bhaaskharamu".and 'Pooja Pancharatna-mala'. However, after the establishment of Vyasa Asramam, he had taken up book writing as a regular activity, and not a day passed without his writing some worthy text or other. Almost every year since then appeared a new book authored by him.

Needles to repeat, these books have brought about a new spiritual awakening among their readers. Swamiji's books run into more than ten thousand pages which have been edited by the author of this Sankrit book and published in 20 volumes, in 2001 at the time of Diamond Jubilee Celebrations of Vyasashram.

All the foregoing good results of the Swamiji stand in direct relation to his personal integrity and strength of character. He practised what he preached; he preached what he learnt from he eternal verities inscribed in our ageold scriptures. Each moment of his life was devoted to doing good to his fellow-men. He established the axiom that there is no higher service to God than through service to men, and that through practice of the precepts one makes.

Like the Pumpkin creeper which bears fruits away from its stem, Malayala Swami who was born in Kerala saw that his spiritual fruition came into being in the distant Andhra Pradesh, wherein he attained fulfillment to his penance and wherein he distributed its fruits to the people who came into contact with him, both through the word of mouth and through the written word.

Swamiji left his mortal coil in the year 1962. His devotees raised a monument to him at the Vyasasramam. In January 1972, the marble statue of the Swamiji was consecrated in that Monument. Beyond the monetary expenditure and the physical building remains the invisible supreme monument of faith and devotion which Malayala Swami built for himself in the minds, hearts and souls of his devotees.

The rank and file of our society remains ever indebted to this great soul\*.

To him who revealed the mystic verities of scriptures and classics and epics,

To him who cured the disease of caste distinctions in the Andhra Society for the equal benefit of all classes,

To him who synthesised the teachings of the four ages to suit an enternally contemporary context,

To him who rooted out the evil of superstition practised in the name of religion,

To him who re-created the universal spirit of Hinduism, We pay our humble, honest homage.

### - Samudrala Lakshmanaiah

<sup>\*</sup> For a detailed study of the Swamiji's life, readers may refer to the biography written by this author, available both in Telugu and English at Sri Vyasashram, Yerpedu, Chittoor-(Dt.) A.P.



# श्री मलयाळयतीन्द्रस्य उपदेशामृतम्

| विनाशयत्यविद्यां या वृत्तिर्विद्येति तां विदुः ।    |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| निरक्षरा अपि जनास्तया वृत्त्या विभूषिताः ॥          | 8 |
| सर्वशास्त्रविदः प्रोक्ताः शास्त्रज्ञा अपि ये नराः । |   |
| आत्मज्ञानविहीनास्स्युस्ते निरक्षरकुक्षयः ॥          | 7 |
| * *                                                 |   |
| विद्याहीनाः पशुप्राया इति केचिद्वदन्ति हि ।         |   |
| विद्यावन्तः पशुभ्योऽपि हीनास्स्युर्ज्ञानवर्जिताः ॥  | 3 |
| * *                                                 |   |
| एकान्ते मनसञ्चेष्टा जागरूको विलोकयेत् ।             |   |
| मनोजयस्य संसिद्धिर्भवत्येवं कृते द्रुतम् ॥          | 8 |
| * *                                                 |   |
| कोपमुद्दिश्य यः कोपं प्रदर्शयति कोविदः ।            |   |
| तस्य कोपस्सपद्येव विनश्यति न संशयः ॥                | 4 |
| जिते राज्ञि यथा शिष्टाः प्रजास्सर्वा जितास्तथा ।    |   |
| कोपे नष्टेऽविशिष्टास्तु सर्वे नश्यन्ति दुर्गुणाः ॥  | Ę |
| अहो शान्तस्य माधुर्यं तथा कोपस्य तिक्तताम् ।        |   |
| अनुभूयैव जानीयाद्वकुं तन्नैव शक्यते ॥               | 9 |
| *                                                   |   |
| रात्रौ स्पष्टं प्रकाशन्ते नक्षत्राणि नभस्तले ।      |   |
| सर्ये समागते तानि भवन्त्यन्तर्हितानि हि ॥           | ٥ |

| ज्ञानाभावदशायां तु विषयीन्द्रयवृत्तयः ।          |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| भान्ति, किं तु विनश्यन्ति प्रबोधेऽभ्युदिते सति ॥ | 8               |
| * . *                                            |                 |
| आतपेनातितीक्ष्णेन निदाघे तप्यते जगत् ।           | •               |
| तथाऽप्युन्नतशैलाग्रे शैत्यमेवानुभूयते ॥          | १०              |
| अज्ञानेन तथैवास्मिन् दुःखतप्ते जगत्यपि ।         |                 |
| विन्दन्त्यानन्दमयतामात्मन्येव प्रतिष्ठिताः ॥     | 22              |
| * *                                              |                 |
| पुस्तकाध्ययनेनैव तृप्तिं गच्छेन्न बुद्धिमान् ।   |                 |
| मस्तकाध्ययनं चापि कर्तव्यं सौख्यमिच्छता ॥        | 35              |
| * *                                              |                 |
| भोकुं जीवति यो लोके स बद्धो भवति ध्रुवम् ।       |                 |
| यस्तावजीवितुं भुङ्क्ते स मुक्त इति भावय ॥        | \$3             |
| * * *                                            |                 |
| पापस्य परिहारार्थं निर्दिष्टाः पश्च शान्तयः ।    |                 |
| उपवासजपौ मौनपश्चात्तापान्नशान्तयः ॥              |                 |
| प्रायश्चित्तप्रमाणं तु पापप्रमितिमाश्चितम् ॥     | 38              |
| * * * *                                          |                 |
| सच्चिन्तनं च सद्ग्रन्थपठनं सत्प्रवर्तनम् ।       |                 |
| सत्कर्म चैव सत्सङ्गः पश्च शीलानि सुव्रत!॥        | १५              |
| भूतपञ्चकसाम्येन देहे सौख्यं भवेद्यथा ।           |                 |
| गीलपञ्चकसंपत्त्या तथाऽऽत्मनि सुखं भवेत् ॥        | १६              |
| रूतस्यैकस्य लोपेन देहहानिः प्राच्याने ।          |                 |
| गिलस्यैकस्य लोपेन ज्ञानहानिस्तथा भवेत् ॥<br>•    | Q <sub>10</sub> |
| *                                                | १७              |

| आत्मशा     | न्तिभवन्नून विश्वशा         | न्त्यभिलाषिणः ।         |    |
|------------|-----------------------------|-------------------------|----|
| लोकसौर     | <b>ड्याभिलाष्येव स्वा</b> त | नसौख्यं च विन्दति ॥     | 38 |
| *          | *                           | *                       |    |
| पुरोऽधि वृ | ब्रिमिच्छद्भिः पूर्ववृत्त   | तान्तविस्मृतिः ।        |    |
| नैव कार्ये | ति तत्त्वस्य विचारेण        | महोन्नतः ॥              | 38 |
| हृदि संज   | ायते भावः किं च स्व         | त्रस्य पुरोगतेः ।       |    |
| विध्नजात   | ं यदस्तीह तत्सर्वमि         | मे नश्यति ॥             | 70 |
| *          | *                           | *                       |    |
|            | किकं सौख्यं तुच्छं प        |                         |    |
| तस्य प्रकृ | त्यतीतस्य ब्रह्मनिष्ठस      | य धीमतः ।               |    |
| विकासमु    | पयात्येव ज्ञानदृष्टिर्न     | संशयः ॥                 | 23 |
| *          | *                           | * 1900000               |    |
| निर्मले तु | जलस्यान्तर्भागे सूक्ष       | मं यथा स्फुटम् ।        |    |
| वस्तु संदृ | श्यते तद्वत् साधकस्य        | हृदन्तरे ॥              | 77 |
| अत्यन्तसृ  | क्ष्माऽपीशस्य शक्तिस        | स्याद्रोचरा यदा ।       |    |
| निजान्तः   | करणं शुद्धमिति ज्ञेयं       | तदैव हि ॥               | 73 |
| *          | *                           | · amme di               |    |
| सहस्रकष्ट  | कप्राप्त्या दरिद्रो गरि     | र्वेतो भवेत् ।          |    |
| धनवांस्तु  | तमेवायमत्यल्पं मन्य         | ाते तथा ॥               | २४ |
| ध्यानज्ञान | ादिकं स्वल्पमपि प्रा        | प्य जडाशयः ।            |    |
| मत्वा सर्व | ज्ञमात्मानं ब्रह्माभ्या     | सं विमुश्चति ॥          |    |
| सन्तताभ्य  | ासयोगेन बुद्धिमान्          | मुक्तिमश्नुते ॥         | २५ |
| *          | *                           | *                       |    |
| बद्धो जनो  | ऽन्यान् बन्धस्थान् न        | विमोचियतुं प्रभुः ।     |    |
|            |                             | द्वान् मोचयितुं क्षमः ॥ | २६ |

| भक्तस्य यस्य नेत्राभ्यां स्रवन्त्यश्रूण्यनगेळम् ।  |    |
|----------------------------------------------------|----|
| दृश्यं पटलिर्मुक्त इव देवं स पश्यति ॥              | २७ |
| * *                                                |    |
| धनवृद्धो वयोवृद्धो विद्यावृद्धश्च यो नरः ।         |    |
| अधिकारेण वृद्धो वा सकाशे तत्त्वविदुरोः ॥           |    |
| बालो यथा प्रवर्तेत नो चेद्वोधो न लभ्यते ॥          | 25 |
| * *                                                |    |
| तरणे स्वस्य चान्येषां तारणे भवसागरात् ।            |    |
| क्रियमाणः प्रयत्नो हि प्रोक्तो धर्मस्सनातनः ॥      | 58 |
| * *                                                |    |
| देहेन्द्रियाणां नाशेऽपि नाशो नैवात्मनस्त्विति ।    |    |
| ज्ञानेनानन्दलाभस्तु प्रोक्तो धर्मस्सनातनः ॥        | 30 |
| * *                                                |    |
| बहुलोहकृतानेकपात्रेषु निहिते जले ।                 |    |
| प्रतिबिम्बितमेकं हि सूर्यं जानन्ति मानवाः ॥        | 38 |
| एवं विविधजन्तूनां हृदयस्थितमीश्वरम् ।              |    |
| एकमेव विजानीयादेष धर्मस्सनातनः ॥                   | 32 |
| * * *                                              | 4, |
| सत्यस्य जीवितस्य स्यात्परिणामोऽमृतोपमः।            |    |
| असत्यस्य तु तस्यासौ विषप्रायस्सतां मतः ॥           | 22 |
|                                                    | 33 |
| जीवितं पाण्डुपुत्राणां कौरवाणां च पश्यत ।          |    |
| ज्ञातुं शक्यमिदं सत्यं विस्पष्टं साधकोत्तम ॥       | 38 |
| * * *                                              |    |
| न्यायाधिपतिबुद्धिश्च बुद्धिश्च न्यायवादिनः ।       |    |
| इति बुद्धिर्द्धिधा प्रोक्ता तत्राद्या साधुसम्मता ॥ | ३५ |

| स्वपक्षस्थाप   | रनार्थाय न्यायवा          | दी प्रवर्तते ।   |      |
|----------------|---------------------------|------------------|------|
| न्यायाधिपस     | तु धर्मात्मा सत्प         | क्षमवलम्बते ॥    | 3€   |
| *              | *                         | *                | 44   |
| पाकस्य रुनि    | चेमुद्दिश्य प्रष्टव्यो    | नैव पाचकः ।      |      |
|                | मात्रेण ज्ञायते तर        |                  | 30   |
| प्रष्टव्या नैव | गुरवो ज्ञातुं तद्यो       | ग्यतां प्रति ।   |      |
| शिष्यदर्शनम    | गत्रेण बुधैर्विज्ञार      | रते हि सा ॥      | 38   |
| *              | *                         | *                |      |
| एकस्मिन्नेव    | धर्मे वा गुरौ संत्र       | पेऽथ दैवते ।     |      |
| दृढो न यस्य    | विश्वासो गति              | तस्य प्लवद्वये ॥ | 39   |
| *              | *                         | *                |      |
| वृत्तयश्चाथ    | संकल्पा गुणा व            | ग वासनास्तथा ।   |      |
|                |                           | :करणसंस्थिताः ॥  | ४०   |
| तावत्सनातन     | नं ब्रह्म प्राप्तुं नास्त | चेव योग्यता ।    |      |
| इति मत्वा न    | नरो यस्स्यात्तीव्रस       | गधनतत्परः ॥      |      |
|                | धर्मस्य तत्त्वज्ञस्स      |                  | . 88 |
| *              | *                         | *                |      |
| भ्रातर्मानवसे  | वा हि श्रेष्ठो धर्म       | ः प्रकीर्तितः ।  |      |
|                | ससेवां त्वं श्रद्धया      |                  |      |
|                | •                         | हि भविष्यसि ॥    | ४२   |
| *              | *                         | *                |      |
| अन्तर्बहिश्च   | सन्द्रष्टुं यदीच्छि       | से परात्परम् ।   |      |
|                | बहिश्च त्वमेकस            |                  | ४३   |
| बहुरूपो भवे    | द्यस्तु बाह्याभ्यन        | तरवृत्तिषु।      |      |
|                | वित्तस्य समदृष्टिम        |                  | ४४   |

| सङ्कल्पास्सन्ति नास्माकं चित्ते नापि च वृत्तयः।   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| परं तु शान्तिः सौख्यं च नास्माभिरनुभूयते ॥        | ४५   |
| इत्येवं कथ्यते कैश्चिद्यत्तत्सत्यं वचो न हि ।     |      |
| सूर्यचन्द्रौ न दृश्येते निर्मलेऽपि विहायसि ॥      | ४६   |
| इत्युक्तिः किं यथार्था स्यत् भवेदेव सुखोदयः ।     |      |
| निस्सङ्कल्पे च विमले हृदये शान्तिशोभिते ॥         | ४७   |
| * *                                               |      |
| तुच्छसौख्यपरित्यागाद्विवेकी नित्यसौख्यदम् ।       |      |
| ज्ञानं लब्ध्वा परेभ्योऽपि ददाति सुखमव्ययम् ॥      | 88   |
| तुच्छसौख्याभिलाषी तु विवेकरहितो जनः ।             |      |
| बहुप्राणिवधेनापि तृप्तिं नाप्नोति पश्यत ॥         | ४९   |
| * * *                                             |      |
| त्यजन्नेकैकशोऽनात्मवृत्तीर्मनंसि संस्थिताः ।      |      |
| आत्मसान्निध्यमाप्नोति सोपानारोहणक्रमात् ॥         | 40   |
| सर्ववृत्तिपरित्यागात् प्राप्य सोपानमन्तिमम् ।     |      |
| साधकस्समवाप्नोति मोक्षसौधोपरिस्थितिम् ॥           | . 49 |
| * *                                               |      |
| अगाधे च निराधारे कूपे निपतितो जनः ।               |      |
| स्वयं ततो बहिर्गन्तुं न शक्नोति यथा तथा ॥         | 47   |
| करयोः पादयोश्चैव दृढं बद्धोऽपि मानवः।             |      |
| स्वयं बन्धाद्विमोक्तुं स्वं प्रभुर्नैव भवेत्तथा ॥ | ५३   |
| मोक्षप्राप्तिरशक्या हि देवस्य करुणां विना ।       | -13, |
| ततस्तस्य कृपां लब्धुं यतथ्वं परमेशितुः ॥          |      |
| *                                                 | 48   |

| सूर्येऽधःस्थे  | प्रभाते नश्छाय         | । दीर्घा विलोक्यते ।       |    |
|----------------|------------------------|----------------------------|----|
| नभस्युचौर्गते  | तस्मिन् हस्व           | ा भवति सा पुनः ॥           | ५५ |
| मध्याह्ने तु त | नयं याति स्वा          | स्मिन्नेवं मनस्यपि ।       |    |
| प्रपश्चाभिमुर  | ब्रे जाते माया         | दीर्घा विलोक्यते ॥         | ५६ |
| अथ शास्त्रवि   | त्रेचारेण स्वानु       | ष्ठानेन मानसे ।            |    |
|                |                        | त्प्रकृतिरन्ततः ॥          |    |
| नात्मनः पृथ    | गाभाति पूर्णं          | गोधस्थितौ जगत् ॥           | 40 |
| *              | *                      | *                          |    |
|                |                        | शक्नोति मानवः।             |    |
| तावन्नाप्नोति  | हि श्रेयो जि           | त्वा निश्श्रेयसं व्रजेत् ॥ | 40 |
| *              | *                      | *                          |    |
|                |                        | ऽपेक्ष्यते यथा ।           |    |
| तथा मनो व      | शीकर्तुं जपम           | ालाऽप्यपेक्ष्यते ॥         | ५९ |
| गजः शृङ्खल     | या बद्धो वशां          | ोति द्रुतं यथा ।           |    |
| तथा जपेन र     | तम्बद्धं चित्तं द्र    | ह्मगतं भवेत् ॥             | ६० |
| *              | *                      | *                          |    |
| पुस्तकाध्यय    | नं सर्वं धारणा         | ायैव मस्तके ।              |    |
| तदुक्तानां च   | धर्माणामनुष्ठा         | नार्थमेव हि ॥              | ६१ |
| आरोग्यं विन    | दते रोगी वैद्यो        | क्तं पथ्यमीषधम् ।          |    |
| संसेव्य तद्वत  | <b>पंसारी</b> श्रेयो ध | गर्मानुवर्तनात् ॥          | ६२ |
| *              | *                      | *                          |    |
| फलं बीजानु     | सारि स्यान्न व         | कदाऽपि पृथग्भवेत् ।        |    |
| तथैव च मन      | ोवृत्तिमनुसृत्य        | नरः फलम् ॥                 |    |
| लभते तदिदं     | ज्ञात्वा पूतर्वृ       | त्तेर्भवेत्सदा ॥           | ६३ |

\*

| रोगी वैद्यालयस                                                                                                                                                   | वाशित तब्दा                                                                                                          | 4914-11-11-                                                                                                     |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| रोगाद्विमुक्तिं नोरं                                                                                                                                             | वैति तद्वत्पुण्य                                                                                                     | ॥श्रमे वसन् ॥                                                                                                   | ६४       |
| साधनं सदनुष्ठानं                                                                                                                                                 | चापहाय ज                                                                                                             | डाशयः ।                                                                                                         |          |
| भवान्न मुच्यते नै                                                                                                                                                | ति शान्तिं ज्ञ                                                                                                       | ानं प्रसन्नताम् ॥                                                                                               | ६५       |
| *                                                                                                                                                                | *                                                                                                                    | *                                                                                                               |          |
| दृश्यदर्शनपर्यन्तं                                                                                                                                               | बन्धस्त्वामन्                                                                                                        | ुवर्तते ।                                                                                                       |          |
| दृश्यस्य स्फुरणे                                                                                                                                                 | नष्टे नष्टं बन्धं                                                                                                    | च भावय ।।                                                                                                       |          |
| ततो दृश्यविनाश                                                                                                                                                   | गार्थं साधनारि                                                                                                       | ने समाचर ॥                                                                                                      | ६६       |
| *                                                                                                                                                                | *                                                                                                                    | *                                                                                                               |          |
| शोधनेऽक्षरदोषा                                                                                                                                                   | णां यथा पुर                                                                                                          | तकमुद्रणे ।                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | : शोधकपण्डितै: ।।                                                                                               | ६७       |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                 | ,,,      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | मनसो भृशम् ।                                                                                                    |          |
| पुनः पुनश्च दृश्य                                                                                                                                                | यन्ते दोषास्तः                                                                                                       | त्र विवेकिभिः ॥                                                                                                 | ६८       |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                 |          |
| *                                                                                                                                                                | *                                                                                                                    | * ,                                                                                                             |          |
| कृतेऽपि सुष्टु क                                                                                                                                                 | *<br>र्तव्ये फलं र्या                                                                                                | * /<br>दे न लभ्यते ।                                                                                            |          |
| कृतेऽपि सुष्टु का<br>तदैव प्राक्तनं का                                                                                                                           | *<br>र्तव्ये फलं र्या<br>र्म भावयेद्वल                                                                               | *<br>दे न लभ्यते ।<br>वत्तरम् ॥                                                                                 | ६९       |
| तदैव प्राक्तनं क                                                                                                                                                 | र्म भावयेद्वल                                                                                                        | वत्तरम् ॥                                                                                                       | ६९       |
| तदैव प्राक्तनं का<br>किमप्यकृत्वैवार                                                                                                                             | र्म भावयेद्वल<br>स्माकं कर्मेंदृः                                                                                    | वत्तरम् ॥<br>शमिति ब्रुवन् ।                                                                                    |          |
| तदैव प्राक्तनं का<br>किमप्यकृत्वैवार<br>जनस्तु धर्मतत्त्वः                                                                                                       | र्म भावयेद्बल<br>स्माकं कर्मेंदृः<br>ज्ञो न भवत्येत                                                                  | वत्तरम् ॥<br>शमिति ब्रुवन् ।<br>त्र सोदर! ॥                                                                     | ६९       |
| तदैव प्राक्तनं कर<br>किमप्यकृत्वैवार<br>जनस्तु धर्मतत्त्वः<br>कृतेऽपि यत्ने वै                                                                                   | र्म भावयेद्बल<br>स्माकं कर्मेदृः<br>ज्ञो न भवत्येत<br>फल्यं दैवहेत                                                   | वत्तरम् ॥<br>शमिति ब्रुवन् ।<br>त्र सोदर! ॥<br>कमच्यताम ।                                                       |          |
| तदैव प्राक्तनं का<br>किमप्यकृत्वैवार<br>जनस्तु धर्मतत्त्वः                                                                                                       | र्म भावयेद्बल<br>स्माकं कर्मेदृः<br>ज्ञो न भवत्येत<br>फल्यं दैवहेत                                                   | वत्तरम् ॥<br>शमिति ब्रुवन् ।<br>त्र सोदर! ॥<br>कमच्यताम ।                                                       |          |
| तदैव प्राक्तनं कर<br>किमप्यकृत्वैवार<br>जनस्तु धर्मतत्त्वः<br>कृतेऽपि यत्ने वैष<br>अन्यथा तादृशाः                                                                | र्म भावयेद्वल<br>स्माकं कर्मेट्टः<br>हो न भवत्येव<br>फल्यं दैवहेतु<br>लापो दैवद्रोह                                  | वत्तरम् ॥<br>शमिति ब्रुवन् ।<br>त्र सोदर! ॥<br>कमुच्यताम् ।<br>शे भवेत्खलु ॥                                    | 60       |
| तदैव प्राक्तनं कर<br>किमप्यकृत्वैवार<br>जनस्तु धर्मतत्त्वः<br>कृतेऽपि यत्ने वैष<br>अन्यथा तादृशाः<br>*<br>लघुर्यस्तूलवत्सो                                       | में भावयेद्वल<br>स्माकं कर्मेंदृः<br>हो न भवत्येव<br>फल्यं दैवहेतु<br>लापो दैवद्रोह<br>*                             | वत्तरम् ॥<br>शमिति ब्रुवन् ।<br>त्र सोदर! ॥<br>कमुच्यताम् ।<br>शे भवेत्खलु ॥                                    | 60       |
| तदैव प्राक्तनं कर<br>किमप्यकृत्वैवार<br>जनस्तु धर्मतत्त्वः<br>कृतेऽपि यत्ने वैष<br>अन्यथा तादृशाः<br>*<br>लघुर्यस्तूलवत्सो                                       | में भावयेद्वल<br>स्माकं कर्मेंदृः<br>हो न भवत्येव<br>फल्यं दैवहेतु<br>लापो दैवद्रोह<br>*                             | वत्तरम् ॥<br>शमिति ब्रुवन् ।<br>त्र सोदर! ॥<br>कमुच्यताम् ।<br>शे भवेत्खलु ॥                                    | ৬০       |
| तदैव प्राक्तनं कर<br>किमप्यकृत्वैवार<br>जनस्तु धर्मतत्त्वः<br>कृतेऽपि यत्ने वैष<br>अन्यथा तादृशातः<br>*<br>लघुर्यस्तूलवत्सो<br>महामेरूपमबलो                      | में भावयेद्वल<br>स्माकं कर्मेदृः<br>हो न भवत्येव<br>फल्यं दैवहेतु<br>लापो दैवद्रोह<br>*<br>'ऽपि सत्यनिः<br>भवत्येव न | वत्तरम् ॥<br>शमिति ब्रुवन् ।<br>त्र सोदर! ॥<br>कमुच्यताम् ।<br>शे भवेत्खलु ॥<br>*<br>ष्ठो भवेद्यदि ।<br>संशयः ॥ | 60       |
| तदैव प्राक्तनं कर<br>किमप्यकृत्वैवार<br>जनस्तु धर्मतत्त्वः<br>कृतेऽपि यत्ने वैष्<br>अन्यथा तादृशाः<br>*<br>लघुर्यस्तूलवत्सो<br>महामेरूपमबलो<br>मेरुवत्सारयुक्तोऽ | में भावयेद्वल<br>स्माकं कर्मेदृः<br>हो न भवत्येव<br>फल्यं दैवहेतु<br>लापो दैवद्रोह<br>*<br>'ऽपि सत्यनिः<br>भवत्येव न | वत्तरम् ॥<br>शमिति ब्रुवन् ।<br>त्र सोदर! ॥<br>कमुच्यताम् ।<br>शे भवेत्खलु ॥<br>*<br>ष्ठो भवेद्यदि ।<br>संशयः ॥ | 60<br>62 |
| तदैव प्राक्तनं कर<br>किमप्यकृत्वैवार<br>जनस्तु धर्मतत्त्वः<br>कृतेऽपि यत्ने वैष<br>अन्यथा तादृशातः<br>*<br>लघुर्यस्तूलवत्सो<br>महामेरूपमबलो                      | में भावयेद्वल<br>स्माकं कर्मेदृः<br>हो न भवत्येव<br>फल्यं दैवहेतु<br>लापो दैवद्रोह<br>*<br>'ऽपि सत्यनिः<br>भवत्येव न | वत्तरम् ॥<br>शमिति ब्रुवन् ।<br>त्र सोदर! ॥<br>कमुच्यताम् ।<br>शे भवेत्खलु ॥<br>*<br>ष्ठो भवेद्यदि ।<br>संशयः ॥ | ৬০       |

| व्याधिश्श     | ति यस्य स्यादशा         | न्तिश्चापि मानसे ।                     |    |
|---------------|-------------------------|----------------------------------------|----|
| स धर्ममुप     | देष्टुं वा ध्यातुं वा   | परमेश्वरम् ॥                           | ७४ |
|               | शिक्तः स्यात् तद्व      |                                        | 98 |
| मनञ्चापत      | त्ययुक्तश्च देवे स्थ    | पराग्यापतः ।                           |    |
| तन्त्रं तहप्र | देष्टुं वा योग्यो नैव   | तापायतु मनः ॥<br>१९ <del>८२े ८</del> ः |    |
|               | न्दु या याग्या नव       | । भवद्धाव ॥                            | ७५ |
| *             | *                       | *                                      |    |
|               | तं पापकर्मणा के         |                                        |    |
| पुण्यात्मना   | तदन्येन धर्मार्थं       | विनियुज्यते ॥                          | ७६ |
| पुण्यमेव ध    | नं तत्स्यातुः पुण्ये    | ोनाप्यार्जितं धनम् ।                   |    |
| पापिना वि     | नियुक्तं सत् पाप        | स्वं भवति ध्रुवम् ॥                    | ७७ |
| *             | *                       | * *                                    | 99 |
| युक्ताहारो    | विविक्ते च वासो         | ्<br>ऽथ ब्रह्मचिन्तनम् ।               |    |
|               | यं नैव त्यजेदाजी        |                                        | 96 |
| *             | *                       | *                                      |    |
| आरूढस्थि      | तिसंसिद्धिपर्यन्तं      | साधको जनः ।                            |    |
|               | ग्जेन्नैव सच्छास्त्रप्र |                                        | 99 |
| *             | *                       | *                                      |    |
| ब्रह्मनिष्ठाप | रा यावत्सत्ये धर्मे     | च निष्ठिताः ।                          |    |
| तावदेव त्     | क्तानि फलन्ति व         | वचनान्यपि ॥                            | 60 |
| *             | *                       | *                                      |    |
| परमाणब स      | र्वेषु भगवान् भा        | ति यद्यपि ।                            |    |
|               | देव्यचक्षुर्विना नैव    |                                        | 63 |
| S             |                         |                                        |    |
| ਪਰੰਕ ਸਤੀ      | *<br>हालेषु निर्भयं जी  | ਕਿਤਂ ਅਕਤ ।                             |    |
|               |                         |                                        | ८२ |
| यदाच्छात र    | तदा सत्यमवलम्ब          | ास्व सन्ततम् ॥                         | 61 |

| सर्वात्मना च का       | मादीन् यो जयेत्प्र     | कृतेर्गुणान्।          |     |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-----|
| आत्मसाम्राज्यसं       | सिद्धिमाप्नोति स       | दृढव्रतः ॥             | 62  |
|                       | *                      | *                      |     |
| मदीयं जीवितं स        | र्वं नियमान्वितम       | स्त्विति ।             |     |
| यदा स्याहुढसंकर       | ल्यस्तदोदेति मनुष्     | यता ॥                  | ८४  |
| *                     | *                      | *                      |     |
| देहेन्द्रियादिसौख्य   | येषु यावत्सक्तो नर     | ो भवेत्।               |     |
|                       | य दूरस्थश्च भवेड्      |                        | 24  |
| *                     | *                      | *                      |     |
| आलस्यं हि मनुष        | याणां कारणं स्या       | ादधोगते : ।            |     |
| सोऽहंपरत्वं हेतुः     | स्यात्तेषामुच्चैर्गतेस | तथा ॥                  | ८६  |
| *                     | *                      | *                      |     |
| असमग्रं कृतं का       | र्यं दद्यात्तत्सदृशं प | क्लम् ।                |     |
| समग्रं चेत्कृतं तत्त् | रु समग्रफलदं भवे       | त्।                    | 65  |
| *                     | *                      | *                      |     |
| तैलेन साकं दीप        | स्य सम्बन्धो यादृः     | शो भवेत ।              |     |
| तादृशो ब्रह्मचर्यस    | त्य चाहारेण सहान       | ाघ ॥                   | 22  |
| *                     | *                      | *                      |     |
| भक्त्या त्वनन्यय      | ाऽस्माकमहंकारो         | विनुष्यति ।            |     |
| सद्भुरोस्सेवयैवेह     | साधुधर्मोऽवगम्यते      | t n                    | ८९  |
| *                     | *                      |                        | 63  |
| इन्द्रियाणां वशे      | तिष्ठन् पशुत्वमुपग     | ू<br>इस्किन            |     |
| वशीकृत्य च ता         | नि स्यान्नरः पशुप      | निर् <del>धाति</del> ॥ | 0.0 |
| •                     | * *                    |                        | ९०  |
| अनित्यं देहसौख        | यं तु यो न कामय        | र<br>ते जनः ।          |     |
| न कदाऽपि च त          | चित्ते क्रोधो भवी      | ते सक्ता ।             | 0.0 |
| *                     | *                      | " Bxu:                 | ९१  |

| अनावृष्टिहरे   | वेशे जीवितं               | यादृशं भवेत् ।         |     |
|----------------|---------------------------|------------------------|-----|
| रात्रौ चन्द्रि | वेहीनायां सञ्च            | ारो यादृशो भवेत् ॥     | ९२  |
| शरीरे रोगस     | म्पूर्णे जीवनं र          | यादृशं भवेत् ।         |     |
| शान्तिं विन    | ा नरस्यापि ज              | वितं तादृशं स्मृतम् ॥  | 93  |
| *              | *_                        | *                      |     |
| शान्त्या क     | पिं प्रशमयेजात            | नेनाप्तिं यथा तथा ।    |     |
| जयेत्सत्येन    | चासत्यं धर्मेण            | गाधर्ममेव च ।।         |     |
| आलस्यं श्र     | ाद्धया चैव श् <u>रे</u> य | गोऽर्थी सन्ततं नरः ॥   | 88  |
| *              | *                         | *                      |     |
| यत्र कुत्रापि  | रे वा कार्ये स्व          | धनस्य व्ययादपि ।       |     |
| धर्मकार्योप    | ायोगार्थं परैर्दत्त       | ास्य दातृभिः ॥         |     |
| व्यये दशगु     | णं धर्मधनस्य              | स्यात्समाहितः ॥        | ९५  |
| *              | *                         | *                      |     |
|                | करणं परेषां र             |                        |     |
| परत्र ब्रह्मस  | गयुज्यं लक्ष्यं           | मनुजजन्मनः ॥           | ९६  |
| *              | *                         | *                      |     |
|                |                           | र्ग पापविवर्जितम् ।    |     |
| सर्वेरिप ज     | नैर्लोके जीवि             | तुं श्रद्धयाऽन्वितैः ॥ | ९७  |
| *              | *                         | *                      |     |
| दृश्यन्ते ब    | हवो लोके भत्त             | का भगवतो हरेः <b>।</b> |     |
| परं तु विर     | ळास्ते ये तत्कृ           | पापात्रतां गताः ॥      | ९८  |
| *              | *                         | *                      |     |
| दृश्यस्याधि    | भेमुखीभूते स्व            | ान्तःकरणदर्पणे ।       | 99  |
| दृश्यं हि दृ   | श्यते नैव स्वर            | वरूपं कदाचन ॥          | 2.2 |

| स्वस्य दोषान् परेषां च गुणान् यः ख्यापयत्यसा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| उत्तमः पुरुषः प्रोक्तो विपरीतस्तु दुर्जनः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 900   |
| * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| मधुरा अपि तिक्ताः स्युः पदार्था विषयोगतः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| शास्त्रीयमप्यशास्त्रीयं तमोगुणवशाद्भवेत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90    |
| योगादीनामनुष्ठानं वैराग्यरहितैः कृतम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| ऊषरक्षेत्रविहितं कृषिकर्मेव निष्फलम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 907   |
| जनस्वत्रावाहरा शृतवनस्य स्थानस्य स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 201   |
| प्रशान्तमेव वचनं वक्तव्यं प्रीतिपूर्वकम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| अमृतादिप तद्वाक्यं मतं सारतरं बुधैः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 - 3 |
| जनुतायान तहायम नत सारतार जुनः ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 803   |
| गते विकासं विज्ञाने देवत्वं याति मानवः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| तस्मिन् क्षीणे तु संयाति मृगत्वमिति बोधत ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0     |
| मार्थ्य कार्य सु संयात सुगत्वामात बाबत ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १०४   |
| यथा च विषसम्पर्कात् स्मृतिहीनो भवेन्नरः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| तथा विषयसम्पर्कात् स्वबोधरहितो भवेत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १०५   |
| गुणैकग्रहणे सक्ता ज्ञानदृष्टिरितीर्यते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| अज्ञानदृष्टिरित्युक्ता दोषैकग्रहणे रता ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०६   |
| विज्ञानदृष्टिस्सा स्याद्या दैवं पश्यति सर्वतः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| इत्थं दृष्टेस्त्रयो भेदास्तत्त्वज्ञैः परिकीर्तिताः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०७   |
| The state of the s |       |
| निर्मला दैवभक्तिश्च सेवा च प्राणिसन्तते: ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| इहामुत्र च सौख्यानां मार्गाविति विदुर्बुधाः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 308   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| तरणं स्वस्य चान्येषां तारणं भवसागरात् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| अस्त साप्त प्रात्तस्साद्धधर्मः सनातनः।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १०९   |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |

| अलसत्व सदा                                                                                                         | दहसाख्यमव                                                                | अताक्षत ।                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| दूरीकरोति तत्स                                                                                                     | ो <b>ऽहंपरत्व</b> मि                                                     | ते भावय ॥                                                                                      | 990          |
| *                                                                                                                  | *                                                                        | . *                                                                                            |              |
| तव पुण्यं विनष्टं                                                                                                  | स्यात् परव                                                               | स्तुपरिग्रहात् ।                                                                               |              |
| परेषां किल्बिषं                                                                                                    | यच्च त्वामा                                                              | क्रामित तद्भुवम् ॥                                                                             | ???          |
| कामक्रोधादयो                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                |              |
| भवन्तं पीडयिष                                                                                                      | यन्ति वृद्धिं ग                                                          | ात्वा ततोऽधिकाम् ॥                                                                             | 999          |
| *                                                                                                                  | *                                                                        | *                                                                                              |              |
| आत्मज्ञानामृतं                                                                                                     | पीत्वा प्राप्तो                                                          | निर्विषयस्थितिम् ।                                                                             |              |
| योगी विषयसपै                                                                                                       | र्नि भीतिं वि                                                            | न्दति कुत्रचित् ॥                                                                              | 883          |
| *                                                                                                                  | *                                                                        | *                                                                                              |              |
| मनो गृहे मठे दे                                                                                                    | हं यस्स्थापय                                                             | ति साधकः ।                                                                                     |              |
| तस्य शान्तिः स्                                                                                                    | खं चैव न व                                                               | ह्वाऽपि च सिध्यतः ॥                                                                            | ११४          |
|                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                |              |
| *                                                                                                                  | *                                                                        | *                                                                                              |              |
| *<br>यः स्थापयति र्                                                                                                | *<br>वेज्ञानी गेहे                                                       | *                                                                                              |              |
|                                                                                                                    |                                                                          | *                                                                                              | <b>કૃ</b> ષ્ |
|                                                                                                                    |                                                                          | *<br>देहं मनो मठे ।                                                                            | ११५          |
| स शान्तिं च सु<br>*                                                                                                | खं चैव सदा<br>*                                                          | *<br>देहं मनो मठे ।                                                                            | ११५          |
| स शान्तिं च सु<br>*                                                                                                | खं चैव सदा<br>*<br>जठिन्यं लोभं                                          | *<br>देहं मनो मठे ।<br>समधिगच्छति ॥<br>*<br>i त्यागेन सर्वदा ।                                 | <b>१</b> १५  |
| स शान्तिं च सु<br>*<br>कारुण्येन च क                                                                               | खं चैव सदा<br>*<br>जठिन्यं लोभं                                          | *<br>देहं मनो मठे ।<br>समधिगच्छति ॥<br>*<br>i त्यागेन सर्वदा ।                                 |              |
| स शान्तिं च सु<br>*<br>कारुण्येन च क<br>वैराग्येण जयेद्र                                                           | खं चैव सदा  * जाठिन्यं लोभं गं प्रकाशेन  *                               | *<br>देहं मनो मठे ।<br>समधिगच्छति ॥<br>*<br>i त्यागेन सर्वदा ।<br>तमो यथा ॥                    |              |
| स शान्तिं च सु  * कारुण्येन च क वैराग्येण जयेद्र  * अमृतत्वेन मृत्यु                                               | खं चैव सदा<br>*<br>जठिन्यं लोभं<br>गं प्रकाशेन<br>*<br>इस्च प्रेम्णा हे  | *<br>देहं मनो मठे ।<br>समधिगच्छति ॥<br>*<br>त्यागेन सर्वदा ।<br>तमो यथा ॥<br>*                 |              |
| स शान्तिं च सु<br>* कारुण्येन च क<br>वैराग्येण जयेद्र<br>* अमृतत्वेन मृत्यु<br>पारिशुद्ध्येन म                     | खं चैव सदा  * गिठिन्यं लोभं गं प्रकाशेन  * पुश्च प्रेम्णा है             | * देहं मनो मठे । समधिगच्छति ॥  * तयागेन सर्वदा । तमो यथा ॥  * देषविमूढधीः । त्या तापत्रयानलः ॥ |              |
| स शान्तिं च सु<br>* कारुण्येन च क<br>वैराग्येण जयेद्र<br>* अमृतत्वेन मृत्यु<br>पारिशुद्ध्येन म                     | खं चैव सदा  * गिठिन्यं लोभं गं प्रकाशेन  * पुश्च प्रेम्णा है             | *<br>देहं मनो मठे ।<br>समधिगच्छति ॥<br>*<br>त्यागेन सर्वदा ।<br>तमो यथा ॥<br>*                 | ११६          |
| स शान्तिं च सु<br>* कारुण्येन च क<br>वैराग्येण जयेद्र<br>* अमृतत्वेन मृत्यु<br>पारिशुद्ध्येन म<br>शान्तिं गच्छन्ति | खं चैव सदा  * गिठिन्यं लोभं गं प्रकाशेन  * प्रच प्रेम्णा है गिलन्यं भक्त | * देहं मनो मठे । समधिगच्छति ॥  * तयागेन सर्वदा । तमो यथा ॥  * देषविमूढधीः । त्या तापत्रयानलः ॥ | ११६          |

\*

| परेभ्यः स  | वेन न कृतं स्वानु                 | भूतरगोचरम् ।       |                                         |
|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| अनुष्ठानं  | तथा ज्ञानमभ्यासं                  | च न बोधयेत्।।      | 888                                     |
| *          | *                                 | . *                |                                         |
| विरक्तिः   | सुदृढा यस्य संभव                  | वेदैहिके सुखे।     |                                         |
|            | <b>मसुखप्राप्तिर्भवेन्ना</b>      |                    | 840                                     |
| *          | *                                 | *                  |                                         |
| यदि त्वम   | गत्मनिष्ठस्सन् प्रवृ              | र्ति जेतुमिच्छसि । |                                         |
| दूरीकुरु त | तदाऽऽलस्यं तथैव                   | ाजागरूकताम् ॥      | 979                                     |
| *          | * -                               | *                  |                                         |
| चित्तेऽति  | निर्मले जाते चिन्त                | गविरहिते स्थिते ।  |                                         |
| आत्मनो     | दर्शनं कर्तुं शक्यतं              | ते नान्यथाऽनघ!॥    | 999                                     |
| *          | *                                 | *                  |                                         |
| यद्यप्यादौ | जीवितं स्यादल                     | सस्य सुखावहम् ।    |                                         |
| आत्मापव    | कर्षकं भूत्वा क्रमः               | शोऽथ पराश्रयम् ।   |                                         |
| अन्ते मरा  | गपर्यन्तमतिदुःखा                  | स्पदं भवेत् ॥      | 843                                     |
| *          | *                                 | * .                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| निष्ठागरिह | डेरुत्कृष्टैर्गुरुभिश <u>्</u> रि | ाक्षितं न चेत ।    |                                         |
| चित्तं नोप | रितं याति न चाध                   | ीनं भवेत्तव ॥      | १२४                                     |
| *          | *                                 |                    | 1,10                                    |
| आत्मानं    | स्वगतं द्रष्टुं यो न              | शक्नोति मानवः ।    |                                         |
| कथं वा र   | सर्वभूतेषु स्थितं तं              | द्रष्टमहीते ॥      | 921.                                    |
| - R        | •                                 |                    | १२५                                     |
| एकदा पा    | नयोग्यं तु सलिलं<br>यं गोशीः      | प्रदर्शाते ग्रन्तः |                                         |
|            | गापार दशकात                       | ि सितामगा ॥        | 97                                      |
| रात खाद्ध  | भवद्यस्य क्राउ                    |                    | १२६                                     |
| कृतज्ञ एव  | दिवस्य कृपायाः                    | ग ३६।च्यत ।        |                                         |
| *          | *                                 | भात्रता व्रजत् ॥   | १२७                                     |
|            |                                   | *                  |                                         |

| प्राप्तेन येन केनापि सन्तुष्टः परमात्मनः ।        |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| प्रसादस्स्यादयं नोचेत्फलं वा पूर्वकर्मणः ॥        | १२८ |
| इति विश्वस्य दैवस्य नियतिं योऽनुवर्तते ।          |     |
| तस्य तृष्णाविहीनस्य मनुजस्याग्रतो भवेत् ॥         |     |
| अप्येकच्छत्रसाम्राज्यं लज्जया नतमस्तकम् ॥         | 858 |
| * *                                               |     |
| अधर्ममार्गात्प्राप्तेन परमान्नेन जीवनात् ।        |     |
| वरमन्नरसेनैव जीवनं धर्ममार्गतः ॥                  | १३० |
| *                                                 |     |
| सर्वेषां सम्मतिं लब्ध्वा कर्तुं यत्किश्चिदप्यहो । |     |
| असाध्यं स्यात्ततः सत्ये स्थिरो भूत्वा दृढव्रतः ।  |     |
| आत्मीयं सदनुष्ठानं निश्शङ्कं कुरु सर्वदा ॥        | १३१ |
| * * *                                             |     |
| जीवितं भगवद्ततं व्यर्थं क्षणमपीह यः ।             |     |
| न यापयति तस्यैव जागरूकस्य जन्मनि ॥                | १३२ |
| अस्मिन्नेवात्मशान्तिश्च दैवप्राप्तिश्च सिध्यतः ।  |     |
| तीव्रनिष्ठापराणां हि मुक्तिः सन्निहिता सदा ॥      | १३३ |
| * * *                                             |     |
| ्सिकतारेणुतुल्यस्य पापस्य यदि दीयते ।             |     |
| अवकाशोऽद्य स श्वस्स्यान्महामेरूपमोऽनघ!॥           | १३४ |
| * *                                               |     |
| तपोज्ञानाग्निदग्धाश्चेदन्तःकरणवासनाः ।            |     |
| दूरीकृता यदि भवेदविद्या बन्धकारिणी ॥              | १३५ |
| तदैव जन्मराहित्यं सिध्यतीति विचिन्तय ।            |     |
| गृहस्य त्यागमात्रेण मुक्तिर्नैवोपलभ्यते ॥         | १३६ |
|                                                   |     |

\*

|               |                    | । यागन मानसम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| विचारेण च     | व्र संसारं प्लवेने | वाम्बुधिं तरेत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 936     |
| *             | *                  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| दहने वृत्ति   | बीजानां प्राणाय    | <b>ामसमो</b> ऽनलः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| नान्यस्सन्दृ  | श्यते तस्मात्प्रा  | गायामपरो भव ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १३८     |
| *             | *                  | * Harris | 4/1/1/1 |
| यच्चित्तं दृश | यविषयसुखमुर्गि     | द्देश्य धावति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|               |                    | यं न विन्दति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 939     |
| *             | *                  | * Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in the  |
| यद्यात्मनिय   | मं वाञ्छस्याहा     | रनियमं भज ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|               |                    | भक्तिं विनिर्मलाम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 880     |
| मनोनैर्मल्य   | कामी चेत्कर्म रि   | नेष्काममाचर ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100     |
|               |                    | वां महेशितुः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.40    |
|               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 888     |
| चित्तस्थया    | भेलाषी चेद्धंसर    | योगमुपाश्रय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| माक्षकामा     | यदि भवान् ज्ञा     | नस्याभ्यसनं कुरु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १४२     |
| *             | *                  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| प्रवंशीऽगाध   | र्गिष्ठायामखण्ड    | ज्ञानतो भवेत् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| अहभावस्य      | नाशेन सोऽहंभ       | ावः प्रजायते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 883     |
| *             | *                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •       |
| ऋण कृत्वा     | बहून् भोगान् श्    | र<br>पुञ्जानमवलोक्य मा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 401           | गत्साख्यामव न      | जाहा जलके ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| किन्तु काल    | ान्तरे दुःखं दुर्भ | रंगच दृश्यत ।<br>रं जनयिष्यति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 900     |
| *             | *                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 888     |
| स मुनिर्नेव र | यस्तावन्मौनमार     | *<br>स्थाय तिष्ठति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| सर्वदा मनने   | सक्तो मुनिरित्यु   | च्यते बधैः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.4     |
| *             | *                  | 37.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४५     |

| एकान्त न भव    |                  |                         |     |
|----------------|------------------|-------------------------|-----|
| सङ्कल्परहिते १ | भावे स्थितिरेव   | जन्तमुच्यते ॥           | १४६ |
| *              | *                | *                       |     |
| संसारी न भवे   | त्साधुर्यदि संस  | सारिभिर्युतः ।          |     |
| किन्तु संसारि  | णः साधुशील       | ान् कुर्यात्प्रयत्नतः ॥ | १४७ |
| * .            | *                | *                       |     |
| सिद्धयो महि    | मानश्च सन्ति     | यद्यप्यनेकशः ।          |     |
| सम्पूर्णा शोव  | ज्शान्तिश्च नि   | त्यात्मसुखमेव च ।       |     |
| तावन्न सिध्य   | तो यावत्प्रकृति  | तेर्न जिता भवेत् ॥      | १४८ |
| *              | *                | *                       |     |
|                | ते वस्त्रे यथा र |                         |     |
| तथा ब्रह्मविन  | त्रारोऽपि चित्ते | विषयदूषिते ॥            | 888 |
| *              | *                | *                       |     |
|                |                  | धविधायिनः ।             |     |
| भूयोऽपराधी     | न भवेद्यथा व्    | हुर्यात्तथैव तम् ।      |     |
| महोत्तमस्त्वर  | गं प्रोक्तो लोक  | त्संस्करणक्रमः ॥        | 840 |
| *              | *                | *                       |     |
|                |                  | र्वं विनियोजिते ।       |     |
| काले सकृद्व    | । दैवस्य जपे     | ध्यानादिकर्मसु ।        |     |
| प्रवृत्तिरेव स | ाफल्यहेतुर्मान   | वजन्मनः ॥               | १५१ |
| *              | * .              | *                       |     |
| सत्यस्यान्वेष  | गणं तस्य चानु    | ष्ठानं प्रबोधनम् ।      |     |
| धर्मस्यान्वेष  | णं तस्य चानुष    | ष्ठानं प्रबोधनम् ॥      | १५२ |
|                | दुःखस्य हेतून    |                         |     |
| विधानं त्रहर   | युन्यस्य धर्मः र | प्रोक्तस्सनातनः ॥       | १५३ |
| יששויו ששיי    | नरगरम जनाः र     |                         |     |

| अन्ता-पारण ह                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | ાના તથવ ચા                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| गुणानां वास                                                                                                                                                                  | नानां च यावः                                                                                                                                        | व्र विलयो भवेत्।।                                                                                               | 948         |
| तावत्सनातनं                                                                                                                                                                  | ब्रह्म प्राप्तुं नैव                                                                                                                                | वास्ति योग्यता ।                                                                                                |             |
| इति मत्वा न                                                                                                                                                                  | रो यस्तु साध्य                                                                                                                                      | ासाधनतत्परः ॥                                                                                                   | <b>१</b> ५५ |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     | विनियोजयेत् ।                                                                                                   | 2.015       |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     | नाति नेतरः ॥                                                                                                    | १५६         |
| *                                                                                                                                                                            | *                                                                                                                                                   | *                                                                                                               | 10 12 . 14  |
| पितरौ दैववत                                                                                                                                                                  | पश्येत् दैवानुग्र                                                                                                                                   | ाहसिद्धये ।                                                                                                     |             |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     | ान्ति समुन्नतिम् ॥                                                                                              | 240         |
| *                                                                                                                                                                            | *                                                                                                                                                   | *                                                                                                               |             |
| गृहस्थब्रह्मचर                                                                                                                                                               | र्यादिधर्मपालन                                                                                                                                      | ातत्पराः ।                                                                                                      |             |
| गृहस्था एव स्                                                                                                                                                                | पुवते लोकोद्ध                                                                                                                                       | ारकसन्ततिम् ॥                                                                                                   | 946         |
| गृहस्थाश्रमसं                                                                                                                                                                | बद्धा बाल्य ए                                                                                                                                       | व सुशिक्षिताः ।                                                                                                 |             |
| पवित्रधर्मनिर                                                                                                                                                                | ता भवेयुर्नात्र                                                                                                                                     | संशयः ॥                                                                                                         | 949         |
| *                                                                                                                                                                            | *                                                                                                                                                   | *                                                                                                               |             |
| कन्या गुरुकुर                                                                                                                                                                | ने विद्यामभ्यस्                                                                                                                                     | य शुभवृत्तयः ।                                                                                                  |             |
| भवयुद्धह्यवा                                                                                                                                                                 | देन्यो वेदकाल                                                                                                                                       | ाङ्गना इव ॥                                                                                                     | १६०         |
| अथवा शारद                                                                                                                                                                    | ारामकृष्णावि                                                                                                                                        | व गृहस्थताम् ।                                                                                                  |             |
| आश्रित्यापि                                                                                                                                                                  | पवित्रेण भावे                                                                                                                                       | नेव समन्विताः ॥                                                                                                 | १६१         |
| सन्ततं भगवन                                                                                                                                                                  | द्रिसमाप्ला                                                                                                                                         | वेतनोत्रमः ।                                                                                                    |             |
| स्वजावतान्य                                                                                                                                                                  | पियेयुर्लोककर                                                                                                                                       | न्याणसिद्धये ॥                                                                                                  | 885         |
| नचिद्गृहस्था                                                                                                                                                                 | भत्वारिक कर्न                                                                                                                                       |                                                                                                                 |             |
| 6                                                                                                                                                                            | गा मधा लगह                                                                                                                                          | 3177                                                                                                            |             |
| उत्कृष्टवानप्रस                                                                                                                                                              | थाः स्युः लो                                                                                                                                        | कसेवापरायणाः ॥                                                                                                  | 530         |
| * गृहस्थब्रह्मचरः गृहस्था एव स् गृहस्थाश्रमसं पवित्रधर्मनिर  * कन्या गुरुकुर्तः भवेयुर्ब्रह्मवा अथवा शारद् आश्रित्यापि सन्ततं भगवन् स्वजीवितान्य नोचेद्गृहस्था कस्तूरीगांधिव | * यांदिधर्मपालन युवते लोकोद्ध बद्धा बाल्य ए ता भवेयुनांत्र के विद्यामभ्यस् देन्यो वेदकाल पवित्रेण भावे द्रिक्तिसमाप्ला प्रियेयुलींककर स्ता भयो जन्म | *    (तत्पराः ।   (तत्पराः ।   (तत्पराः ।   (व सुशिक्षिताः ।   (संशयः ॥   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   () | १५९<br>१६०  |

| कन्यागुरुकुलस्थाना बालिकाना कृते त्रयः ।          |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| मार्गाः प्रोक्ताः किलैतेषु मार्गेणैकेन गच्छत ॥    | १६४ |
| त्यजेताडम्बरं स्वीयजीवितेष्वथ कन्यकाः ।           |     |
| स्त्रीलोकस्य प्रशस्तं हि शीलं परमभूषणम् ॥         | १६५ |
| * * *                                             |     |
| लोके कृतार्थतां प्राप्तुं कृतकृत्यो भवेन्नरः ।    |     |
| कृत्यं येन कृतं सम्यक् कृतकृत्यस्स उच्यते ॥       | १६६ |
| कृतकृत्याः कृतयुगे बभूवुर्बहवो जनाः ।             |     |
| तेन नाम्ना व्यवहृतं तत एव च तद्युगम् ॥            | १६७ |
| कलौ कृतयुगं चास्ति कलिश्चास्ति कृते युगे।         |     |
| प्रवृत्तिरेव लोकानां कालं लक्षयति स्वयम् ॥        | १६८ |
| केचित्कृतयुगेऽप्यासन् कलिलक्षणलक्षिताः ।          |     |
| अद्यापि कृतकृत्यानां सिद्धा कृतयुगे स्थितिः ॥     | १६९ |
| * * *                                             |     |
| न कोऽपि हर्तुं शक्नोति दैवदत्तां श्रियं तव ।      |     |
| गच्छति त्वयि ते छायां निरोद्धं को भवेत्प्रभुः ॥   | १७० |
| * * *                                             |     |
| अरण्यस्था मृगास्सर्वे श्रुत्वा सिंहस्य गर्जितम् । |     |
| प्रधावन्ति यथा तद्वद् 'ओं तत्स'दिति निष्ठया ॥     | १७१ |
| वदतो हृदयादूरं यान्ति मानसवृत्तयः ।               |     |
| पुनर्नूतनवृत्तीनामुदयो न भविष्यति ॥               | १७२ |
| * * *                                             |     |
| सदा वाङ्नियमे निष्ठा महापुरुषलक्षणम् ।            |     |
| किं काकवन्मराळानां रटनं कत्रचिच्छुतम्? ॥          | १७३ |

| शान्त्या प्रेम्णा   | च लोकेऽरि           | मेन् सत्यतत्त्व प्रबाधयत्          | 1115 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|------|
| नोचेत्प्रतप्तं क्षी | रान्नमिव तत्त       | ापमावहेत् ॥                        | 808  |
| परुषं वचनं हि       | त्वा प्रशान्तं      | प्रीतिपूर्वकम् ।<br>त्वमृतं मतम् ॥ | Ones |
|                     |                     |                                    | १७५  |
| प्रेममाधुर्यपूर्णे  | षु सत्सु वाक        | येष्वनेकशः ।                       |      |
| अपकीर्तिकरैः        | क्रूरैर्वचनैः वि    | कें प्रयोजनम्? ॥                   | १७६  |
| *                   | *                   | *                                  |      |
| न ब्रूयान्न लिख     | व्रेत्पत्रं कोपार्ग | वेष्टे तु चेतिस ।                  | 918  |
| अन्यथा वैरसंप्र     | प्राप्तिः क्लेशो    | वा भवति ध्रुवम् ॥                  | 900  |
| *                   | *                   | = *                                |      |
| इन्धनानां समृत      | द्ध्याऽग्निः य      | था वृद्धिं समश्नुते ।              |      |
| दयाशान्त्यादि       | सम्पत्त्या तथा      | । ज्ञानं प्रवर्धते ॥               | 308  |
| *                   | *                   | *                                  | -10  |
| अत्यन्तं विषय       | ासक्त्या चिन        | ते संक्षुभिते सति ।                |      |
| साधकेन न क          | र्तव्यं तपोध्य      | ानजपादिकम् ॥                       | 909  |
| *                   | *                   | *                                  |      |
| पुष्पोदयेन वृक्षे   | षु सूच्यते फ        | लसंभवः ।                           |      |
| भक्तिभावोदये        | नापि चित्ते ज्ञ     | ानोदयस्तथा ॥                       | 960  |
| *                   | *                   | 4                                  | 115  |
| वृक्षाणां पोषणे     | निव फलान्य          | ग्प्नोति मानवः ।                   |      |
| ध्यानाद्यभ्यसने     | नैव लभते ज्ञ        | गनसंपदम् ॥                         | 929  |
| *                   | *                   |                                    | 101  |
| रन्थ्रेणैकेन पात्र  | स्थं जलं सर्व       | ैं स्रवेद्यथा ।                    |      |
| इन्द्रियेण तथैवे    | न ज्ञानं भ्रज्य     | ात्यनिग्रहे ॥                      | 9.42 |
| *                   | 4                   |                                    | १८२  |

| ग्रहणेनावृतश्चन्द्र  | : कान्तिहीन                  | ो भवेद्यथा ।                   |     |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| जीवोऽपि मायय         | ।ऽऽक्रान्तो ज्ञ              | ानहीनो भवेत्तथा ॥              | १८३ |
| *                    | *                            | *                              | ,01 |
| भावशुद्ध्या विन      | ग देहशुद्ध्य                 | ा किं वा प्रयोजनम् ।           |     |
| भावसंशुद्धिरेकैव     |                              |                                | १८४ |
| योगादिकर्मणा रि      | सेध्यत्यात्मश                | ाद्धिस्त केवला ।               |     |
| ज्ञानभानुं विना      |                              |                                | १८५ |
| *                    | *                            | THE . THE                      | 107 |
| दिने दिने वर्धमा     | नं चन्द्रं दुष <u>्ट्</u> रा | तमो यथा ।                      |     |
| तथा सत्त्वगुणं दृ    |                              |                                | १८६ |
| *                    | *                            | * = 0.0                        |     |
| उत्तमानां गुरूणा     | मप्युपदेशः प                 | फलेत्किल ।                     |     |
| उत्तमेष्वेव शिष्ये   |                              |                                | 929 |
| *                    | *                            | *                              |     |
| गुरुपादावुपाश्रि     | त्य स्थिताना                 | मपि सन्निधौ।                   |     |
|                      |                              | ं स्यान्निरर्थकम् ॥            | 328 |
| गुरोर्दूरतरे देशे वि | 7511                         | 22.                            |     |
|                      |                              | तं सफलं भवेत् ॥                | १८९ |
| भाक्तावश्वासपू       | णाना जावित                   | . सफल नजप् ॥                   |     |
| *                    | *                            | र<br>स्टिं प्रसन्ति हि ।       |     |
|                      |                              | वृद्धिं प्रयान्ति हि ।         | १९० |
| स्वाथबुद्धाभरा       | रब्धाः सद्या                 | नश्यन्ति पश्यत ॥               | • • |
| *                    | *<br>                        | *<br>च <del>न्नि</del> जन्ने । |     |
| चन्द्रस्य प्रतिबि    |                              |                                | १९१ |
| तथैव हृदये दुष्टे    | ब्रह्म नवावर                 | नाक्यत ॥                       |     |
| *                    | *                            | *<br>रच्यांची ।                |     |
| सर्वसह्रक्षणोपेत     | ा राजकन्या                   | स्वयवर ।<br>गुत्ते न यथा तथा ॥ | 999 |
| वद्धान महान र        | जागस्तान व                   | ाणत न यथा राजा ग               |     |

| हीनान् विषयसंसक्तानज्ञानग्रस्तचतसः ।         |       |
|----------------------------------------------|-------|
| जनान्न मुक्तिकान्ताऽपि वृणुते नात्र संशयः ॥  | 883   |
| * *                                          |       |
| ग्रहावेशवशाद्भ्राान्तो विकृतिं याति मानवः ।  |       |
| तथैव मोहविभ्रान्तः प्रज्ञाहीनोऽपि सोदर! ॥    | 888   |
| * *                                          |       |
| यथा च दुर्बलो वृक्षः पवनेनाहतः पतेत् ।       | (STIE |
| तथा निग्रहहीनोऽपि पतेन्मारशरैर्हतः ।।        | 994   |
| * * * *                                      |       |
| दैवार्पितं नरो यस्तु न करोति स्वजीवितम् ।    |       |
| कथं स लभते भक्तिं कथमात्मसुखं व्रजेत्? ।।    | १९६   |
| * * *                                        |       |
| पवित्रं चरितं यस्य सत्यसन्धो भवेच्च यः ।     |       |
| स एवाईति पूतात्मा काषायाम्बरधारणम् ॥         | 990   |
| * *                                          |       |
| क्षीराब्धौ मध्यमाने तु प्रथमं विषमुत्थितम् । |       |
| अमृतं तु ततस्तद्वत्परतत्त्वस्य साधने ।       |       |
| क्लेशोऽनुभूयते पूर्वं ततः सुखमवाप्यते ॥      | 388   |
| * * *                                        |       |
| ज्ञानादिगुणयुक्ताय मुक्तिमीशः प्रयच्छति ।    |       |
| समर्थायोन्नतं स्थानं ददाति हि महीपतिः ॥      | 999   |
| * *                                          |       |
| असत्यं सत्यमिति ये सत्यं चासत्यमित्यथ ।      |       |
| भावयन्ति न ते सत्यं द्रक्ष्यन्तीह हताशयाः ॥  | 200   |
| *                                            |       |
| सन्मार्गे चित्तमाधातुमुपायः कश्चिदुच्यते ।   |       |
| 'हे मनस्त्वं यशस्सोख्यं ननु वाञ्छसि सर्वदा ॥ | २०१   |
|                                              |       |

| तस्यानुकूल कि कार्य करी" षीति पुनःपुनः ।             |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| पृच्छेत्तदेवं पृष्टं सत् शुभमार्गेण यास्यति ॥        | २०२     |
| * * *                                                | 101     |
| वैराग्ययोगौ जीवस्य गुणौ प्रोक्तौ मनीषिभि: ।          |         |
| उत्तमैरेव लभ्येते जनैस्तौ नात्र संशय: ॥              | २०३     |
| परं तु भक्तिर्ज्ञानश्च ख्यातौ दैवगुणाविति ।          |         |
| प्राप्येते तौ जगत्यस्मिन् नरैरेवोत्तमोत्तमै: ॥       | Day     |
| * * *                                                | २०४     |
| मठलाभस्तु साधूनां व्यवस्थारहितात्मनाम् ।             |         |
| गजलाभो दरिद्राणामिव भारावहो भवेत् ॥                  | २०५     |
| * * *                                                | 404     |
| शैवालं कर्दमो भेकाः सर्पाः पद्मैस्सह हृदे ।          |         |
| सन्त्येव किन्तु पद्मार्थी पद्मान् गृह्णाति नेतरान् ॥ | २०६     |
|                                                      | • •     |
| एवं गुणेषु दोषेषु सत्स्वेकत्र गुणार्थिना ।           | n Distr |
| दोषास्त्याज्या गुणा ग्राह्यास्समाजेऽस्मिन् विवेकिना  | ॥ २०७   |
| * * *                                                |         |
| जैत्रयात्रागतं वीरं राजानमिव शात्रवाः ।              |         |
| मोक्षमार्गगतं धीरं निरुन्धन्तीन्द्रियाण्यपि ॥        | २०८     |
| विजेतारं प्रभुं शत्रुसैन्यं यद्वत्प्रपद्यते ।        |         |
| तद्वदेवेन्द्रियानीको जीवन्मुक्तं प्रपद्यते ॥         | २०९     |
| * *                                                  |         |
| विवेकश्च विरागश्च शमस्संयम एव च ।                    |         |
| ज्ञानाख्यस्य नृपस्यैते चत्वारो ह्यङ्गरक्षकाः ॥       | २१०     |
| * *                                                  |         |
| व्रणानामुद्भवो देहे दुःखायैव सुखाय न ।               |         |
| तथैव हृदये दश्यवृत्तीनामपि संभवः ॥                   | 288     |

| अपनेतुं व्रण    | यद्वत्प्रयत्ने व्   | हरुते जनः ।                           |       |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-------|
| तद्वत्प्रयत्नम  | ातिष्ठेद्वत्तिं नाइ | गयितुं द्रुतम् ॥                      | 799   |
| *               | *                   | *                                     |       |
| औषधं सेवि       | तं यद्वन्मितिं      | त्यक्त्वा विपत्करम् ।                 |       |
| तद्विन्मितिवि   | हीनश्चेद्योगा       | व्यासोऽपि हानिकृत् ॥                  | 283   |
| *               | *                   | *                                     |       |
| मूलस्य नाशे     | वृक्षस्य यथा        | । नाशो भवेत्तथा ।                     |       |
| ज्ञानस्यापि     | विनाशः स्या         | द्रैराग्यस्य विनाशतः ॥                | 288   |
| *               | *                   | *                                     |       |
| अन्धः स्वपु     | रतश्चित्रविचि       | त्राणि बहून्यपि ।                     |       |
| स्थितानि व      | स्तुजातानि द्रा     | ष्टुं शक्नोति नैव हि ॥                | २१५   |
| तथैव ज्ञानने    | त्रेण विहीनो        | मनुजो भुवि ।                          | - 0   |
|                 |                     | ग बोधितानिप ॥                         | २१६   |
| *               | *                   | *                                     | _ ``` |
| निष्ठाकाले व    | यदा 'नाष्टा' गृ     | गृहीता साधकैर्जनै: ।                  |       |
| ततः प्रभृति     | नष्टाऽभूद्वह्यनि    | ष्टाऽपि सोदर!॥                        | 790   |
| . *             | *                   | *                                     |       |
| वृक्षादूरं प्रय | ातेऽपि बीजे नै      | वि विनश्यति ।                         |       |
| शक्तिस्तदङ्कु   | रोत्पत्तेर्यावद्वी  | नं न भर्जितम् ॥                       | 286   |
| गृहादूरं गतस    | यापि नाभावं         | जन्म गच्छति ।                         | =)/-  |
| अन्तःकरणा       | संस्कारो न दग       | धश्चेत्तपोऽग्निना ॥                   | 200   |
| *               | *                   |                                       | २१९   |
| लोकस्यास्य      | गतिर्वक्रा सप       | र्भ<br>स्येव सदा भवेत् ।              |       |
| सरळीकरणं        | तस्यास्त्वशक        | यं यदि मन्यसे ॥                       | 220   |
| प्रकृतेर्लक्षणं | तत्क्याचि -         | . अप मन्यस ॥                          | 220   |
| बुद्ध्याऽनया    | सरवं क्वान          | नत्वा सुखी भव ।<br>इत्मानः पुरातनाः ॥ |       |
| *               | उज प्रापुना         | हात्मानः पुरातनाः ॥                   | २२१   |

\*

| वैराग्यं द्विविधं व  | त्रस्तुगतं भाव    | गतं त्विति ।        |     |
|----------------------|-------------------|---------------------|-----|
| द्वितीयं तत्र पूर्व  | स्मान्मतं श्रेष्ठ | तरं बुधै: ।         |     |
| पूर्वं भवेन्मुमुक्षू | गां मुक्तानाम     | परं तथा ॥           | 222 |
| *                    | *                 | *                   | 111 |
| हृदयं वृत्तिपूर्णं न | वेदसाध्यं ग्रा    | न्थिभेदनम् ।        |     |
| न भिद्यते त्वचा      | युक्तं नारिवे     | ळफलं ननु ॥          | २२३ |
| *                    | *                 | *                   |     |
| महिमानमसन्तं         | यः ख्यापय         | त्यात्मनो जनः ।     |     |
| तस्य स्थितोऽपि       | महिमा वश्         | वकं तं विमुञ्चति ॥  | 258 |
| *                    | *                 | *                   |     |
| युद्धकाले समा        | याते शूरा हा      | ष्यन्ति सैनिकाः ।   |     |
| किं तु भीता भ        | वन्त्येव नित      | रां ये तु भीरवः ॥   | २२५ |
| कर्तव्ये सति स       | त्कार्ये मोदन     | ते पुण्यजीविनः ।    |     |
|                      |                   | वा भजन्ति हि ॥      | २२६ |
| *                    | +                 | +                   | ,,, |
| परिशुद्धे जले स      | "<br>र्यः प्रतिबि | म्बनि मर्वदा ।      |     |
|                      |                   | त्रा किमिदं जलम्? ॥ | 220 |
| इति चर्चा तु सृ      |                   |                     |     |
|                      |                   |                     | २२८ |
| •                    |                   | ा पश्यतीश्वरः ॥     | 110 |
| हृदयं तव शुद्धं      |                   |                     |     |
| तस्मात्त्वं जागर     | क्कस्सन् मन       | । १शुद्धिमवाप्नुहि  | 258 |
| *                    | *                 | *                   |     |
| रात्रौ नक्षत्रचन्द्र | ादिप्रकाशोः       | ऽपेक्ष्यते जनैः ।   |     |
| सूर्ये समागते त      | त्र दृष्टिस्तेषां | न गच्छति ॥          | २३० |
| * -1                 | *                 | *                   |     |
| अज्ञानैकदशाय         | ां वै स्फुरर्न्त  | ोन्द्रियवृत्तयः ।   |     |
|                      |                   | म्फरन्ति ताः ॥      | २३१ |

| महारम्याणि हर्म्याणि निर्मीयन्ते हि कार्मिकैः ।                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| किं तु ते नोपगच्छन्ति सौख्यं तत्र निवासजम् ।।                                                 | 737           |
| शुष्कवेदान्तिनः केचित् भाषन्तेऽतिमनोहरम् ।<br>ग्रन्थानपि लिखन्त्येवं परं त्वात्मसुखस्थितिम् ॥ | 733           |
| नैव गच्छन्त्यनुष्ठानलोप एवात्र कारणम् ।                                                       |               |
| अनुष्ठानपरा भक्ता विरक्ता यान्ति तत्सुखम् ॥                                                   | 538           |
| *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *                                                         |               |
| निष्फलानि विना भक्तिं शुद्धेऽपि हृदयेऽनघ! ॥                                                   | 734           |
| * * * * * * शक्यते मानवैलोंके क्षीराभावेऽपि जीवितुम् । परं तु जीवनाभावे जीवितुं नैव शक्यते ।। | २३६           |
| शर्कराया अभावेऽपि शंक्यते जीवितुं जनैः ।<br>परं तु लवणाभावे जीवनं दुष्करं भवेत् ॥             | २३७           |
| पुत्राभावेऽपि लाकेऽत्र सतां शक्यं हि जीवितुम् ।<br>अनुष्ठानं विना तेषां जीवनं दुर्भरं मतम् ॥  | २३८           |
| नेत्राभावेऽपि सुकरं भक्त्यभावे तु दुष्करम् ।<br>जीवनं भवतीत्येवं ज्ञातव्यं हि विवेकिभिः ॥     | 739           |
| * पश्यत्यायव्ययौ यद्वद्दिनान्ते निपुणो विणक् । तद्वत्स्वस्य परीक्षेत मनोवृत्तिं च साधकः ॥     | २४०           |
| आयव्ययावगणयन् व्यापारी नष्टिभाग्भवेत् ।<br>तथैव स्वमनोवृत्तिमपश्यन् साधकोऽपि च ॥              | - <b>28</b> 8 |
| र गानिसाधाय च                                                                                 | 40)           |

| लक्षणावृत्तिरेकैव शिवजीवैक्यबोधिनी ।            |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| ब्रह्मतत्त्वस्य विज्ञानं महावाक्यैकगोचरम् ॥     | 282 |
| योगसाधनमात्रेण चित्तस्योपशमो भवेत् ।            |     |
| भक्त्या त्वनन्यया नश्येदहङ्कारो न चान्यथा ॥     | 583 |
| अन्तःकरणशुद्धिः स्यान्निष्कामेनैव कर्मणा ।      |     |
| सद्गुरोस्सेवयैवेह साधुधर्मोऽवगम्यते ॥           | 588 |
| वेदान्ताध्ययनेनैव विकासं याति शेमुषी ।          |     |
| देशपर्यटनेनैव लोकज्ञानं प्रजायते ॥              | २४५ |
| * *                                             |     |
| फलं किमिति पृच्छन्ति केचिन्मानवजन्मनः।          |     |
| तत्सामान्यविशेषाभ्यां द्विधा दृष्टं मनीषिभिः ॥  | २४६ |
| परोपकार एवात्र सामान्यं फलमुच्यते।              |     |
| दुःखहीनदशाप्राप्तिर्विशिष्टं फलमीरितम् ॥        |     |
| यैर्जिता प्रकृतिस्तेषामेव सिध्यत्यसौ स्थितिः ॥  | २४७ |
| * *                                             |     |
| नित्याभ्यासेन वर्धेते विद्या ज्ञानं च सुव्रत!   |     |
| अनभ्यासत्तदुभयं क्षयं यातीति चिन्तय ॥           | २४८ |
| इन्धनानां समृद्ध्या हि ज्वलत्यग्निर्महाशिखः ।   |     |
| क्षीयते तदभावे च पश्याभ्यासस्य वैभवम् ॥         | 588 |
| * *                                             |     |
| शृणुतैकेन कर्णेन तत्त्वार्थान् श्रुतिबोधितान् । |     |
| अपरेण च दीनानामालापानार्तिचोदितान् ॥            | २५० |
| श्रुत्वा यतध्वं तद्दुःखनिवृत्त्यर्थं दयाळवः ।   |     |
| पश्यतैकेन नेत्रेण सदा ब्रह्म सनातनम् ॥          | २५१ |

| अपरेण च संतापं संसारव्यश्वितात्मनाम् ।                                                      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| दृष्ट्वा तत्तापनाशाय प्रयतध्वमतन्द्रिताः ॥                                                  | 747 |
| हस्तेनार्जयतैकेन चैहिकामुष्मिकं धनम् ।                                                      |     |
| अपरेण च लोकाय दातुं तद्यात सत्त्वरम् ॥                                                      | २५३ |
| प्राप्तुं ज्ञांन च विज्ञानं पादेनैकेन गच्छत ।                                               |     |
| अपरेण च भक्तेभ्यः प्रदातुं ते प्रधावत ।।                                                    | 748 |
| एतदेव तपः प्रोक्तिमदमार्षं मतं मतम् ।                                                       |     |
| धर्मस्सनातनश्चापि सोऽयमेव प्रकीर्तितः ॥                                                     | 744 |
| * *                                                                                         |     |
| दृश्यते धार्यमाणा तु पुष्पमाला मनोहरा ।                                                     |     |
| परं तु क्रमशः क्लान्ता शुष्का भवति सा पुनः ॥                                                | २५६ |
| तथैव यौवने देहो दृश्यतेऽतिमनोहरः ।                                                          |     |
| संप्राप्ते वार्धके सोऽयं हेयश्च विकृतो भवेत् ।।                                             | २५७ |
| किं त्वत्र धीमता शोकः प्राप्तव्यो न कदाचन ।                                                 |     |
| येन सूत्रेण सा माला बद्धा तस्य न हि क्षतिः ॥                                                | 746 |
| तथाऽन्तर्यामिणो नैव विकृतिः परमात्मनः ।                                                     |     |
| ततश्च स्वात्मनिष्ठानां न दुःखं ज्ञानिनां भवेत् ॥                                            | २५९ |
| देहेन्द्रियादिष्वज्ञानात् रमन्ते ये जना भुवि ।                                              |     |
| ते दुःखिता भवन्त्येव देहादीनां क्षतौ पुनः ।।                                                | २६० |
| भर्तन गर्न रूप्त १                                                                          |     |
| सर्वत्र सर्वं सन्द्रष्टुं नैव शक्नोति मानवः ।<br>विनाऽपायं नयत्येव नेत्रहीनं तु नेत्रवान् ॥ |     |
| सर्वावस्थास गरीन                                                                            | २६१ |
| सर्वावस्थासु सर्वेषु कालेषु च महोन्नतः ।<br>सर्वेश्वरो विजानाति सर्वं सर्वेज्ञ एव हि ॥      |     |
| सव सवज्ञ एव हि ॥                                                                            | २६२ |

| भूतं भवच्च       | जनाति भविष्य        | च्चेव स प्रभुः ।      |     |
|------------------|---------------------|-----------------------|-----|
| तमालम्ब्य        | विनाऽपायं मुत्तिं   | त्रप्राप्नोति मानवः ॥ | २६३ |
| *                | *                   | *                     | 114 |
| फलाद्याहार       | संप्राप्त्या यथा    | नन्दन्ति बालकाः ।     |     |
| नन्दन्ति भूष     | णप्राप्त्या यथा     | साधारणस्त्रिय: ॥      | २६४ |
| धनं प्राप्य य    | ाथा लुब्धा हर्षं    | गच्छन्ति निर्धनाः ।   |     |
| जिज्ञासवो        | विरक्ताश्च तथैव     | । ज्ञानबोधकान् ॥      | २६५ |
| प्राप्योपदेश     | ान् श्लोकांश्च १    | भजेयुः परमां मुदम् ।  |     |
| आत्मशुद्धि       | मुमुक्ष्णां निवेद   | यति सा स्थितिः ॥      | २६६ |
| पठनं मननं        | तेषामनुष्ठानं प्रब  | गोधनम् ।              |     |
| आचारे स्थ        | ापनं चैव लक्षण      | गनि महात्मनाम् ॥      | २६७ |
| *                | *                   | *                     |     |
|                  |                     | ार्थो नेष्यते यथा ।   |     |
| तथैवाशुद्धा      | चेत्तेन धर्मवाक्यं  | च नेष्यते ॥           | २६८ |
| अन्नं क्षुत्पीर् | डेतो भुङ्क्ते हर्षे | णि महता यथा ।         |     |
| .तथैव ज्ञानव     | त्राक्यानि जिज्ञा   | सुः शृणुते जनः ॥      | २६९ |
| *                | *                   | *                     |     |
| व्यायाममनु       | तिष्ठन्ति नित्यं प  | <b>।</b> ।            |     |
| ब्रह्मनिष्ठा भ   | ग्वेयुश्च स्वानुष्ठ | ानपरास्तथा ॥          | 760 |
| व्यायामेन र्     | वेना देहः स्तब्ध    | तामुपगच्छति ।         |     |
| अनुष्ठानं वि     | ना चित्तं मान्द्य   | मालस्यमेति च ॥        | २७१ |
| * .              | *                   | *                     |     |
|                  | पाथेयं पथिकर        |                       |     |
| न निवर्तिय       | तुं शक्तं तथैव इ    | ानमात्मनः ॥           |     |
| निष्प्रयोजन      | मेव स्याद्नुभूते    | रगोचरम् ॥             | २७२ |

| नेत्रहीनः प              | रस्येह नेत्राभ्या नेव                       | त्र पश्यात ।                              |     |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| बधिरोऽपि                 | न चान्यस्य श्रोत्रा                         | भ्यां शृणुते नरः ॥                        | 76  |
|                          |                                             | गत्मसुखं व्रजेत् ।                        |     |
| जन्मन्यस्मि              | ान् परस्मिन् वा स्व                         | यं तद्ज्ञानमाप्नुयात् ॥                   | 76% |
| *                        | *                                           | *                                         |     |
|                          | रु सौधस्य जागरूव<br>न वक्रा स्यान्नोचेत     | क्स्तया भवत् ।<br>सौधः पतिष्यति ॥         | 764 |
| मोक्षसाधन                | कालेऽपि साधकः                               | स्यादृजुस्थितिः ।                         | 709 |
| अवश्यं हि                | भवेन्नोचेत्पतनं तस्                         | य सौधवत् ॥                                | 708 |
| *                        | *                                           | *                                         |     |
|                          | ाऽाप लाकऽास्मन्<br>तिर्भूत्वा गम्यं प्राप्न | तीव्रवेगा भवेद्यदि ।<br>गोति सागरम् ॥     | 909 |
| तथैव तीर्वा              | नेष्ठास्तु चित्तैकाग्रत                     | त्याऽन्विताः ।                            |     |
| ानानराधतय                | ग मोक्षं प्राप्नुवन्ति                      | मुमुक्षवः ॥                               | २७८ |
|                          | *                                           | *                                         |     |
| शरारान्तगत<br>भवत्येताला | ो रोगो बहिर्दृष्टो न                        | यद्यपि ।                                  |     |
| 27-7-                    | सौख्यस्य भञ्जका                             | स्तद्वदेव हि ॥                            | 769 |
| द:खपटा श                 | पि दोषाश्चेदन्तरङ्गे                        | स्थितिं गताः ।                            |     |
| Tambel.                  | वियुस्ते जनानामिति                          | ते चिन्तय ॥                               | 260 |
| अशान्तेर्हि (            | रागा दुःखस्य निदा                           | नं स्याद्यथा तथा ।                        |     |
| *                        | गामत स्थादल्पांडी                           | न स्याद्यश्चा तथा ।<br>पे प्राकृतो गुणः ॥ | २८१ |
| धर्मकार्ये त्व           | योद्दिष्टे जनाश्चेत्सा<br>टा केलं कि        | *                                         |     |
| न भवन्ति त               | दा तेषां निन्दा नैवो                        | चिता तव ।।                                | 767 |
|                          |                                             | // 4 //                                   | 10, |

| ज्ञानशक्तिस्तपश्शक्तिर्देवशक्तिश्च मे तथा ।<br>आत्मशक्तिर्न सन्तीति स्वात्मनिन्दापरो भव ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २८३ |
| तवैव तत्र दोषः स्यात् प्रथमो याचनाकृतः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| अधिकारविहीनस्य वचः कः पालयेदिह? ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30% |
| सर्वेऽप्यनुसरन्त्येव वचनान्यधिकारिणाम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| अयं मुख्योपदेशः स्यादात्मशान्त्यै तवानघ!॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २८५ |
| * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| क्षारादिना यथा स्वर्णं मिलनं शोधयन्ति वै ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| तथा तीव्रमनुष्ठानं विधाय मननादिभिः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २८६ |
| धारणाध्यानमुख्यैश्च यत्नैः संशोध्य मानसम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| दृढयत्नपरो भूत्वा भजेन्निर्विषयां स्थितिम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २८७ |
| * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| प्रवेशं सूक्ष्मरूपेण कुर्वतामेव निग्रहः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| दुर्गुणानां तु कर्तव्यो नोचेद्वम्रीसमस्थितिम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| प्राप्याभिवर्धमानास्ते जायन्ते सर्वनाशकाः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 335 |
| * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| स्वस्य दोषान् परेषां च गुणान्वदति चोत्तमः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| स्वस्यान्यस्य गुणान् दोषान् समं वदति मध्यमः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २८९ |
| स्वगुणान् परदोषांश्च ख्यापयत्यधमो जनः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| स्वस्मिन्नथ परस्मिंश्च गुणान् दोषान् यथाक्रमम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| अविद्यमानान् प्रकटान् करोतीहाधमाधमः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 290 |
| प्रस्तावं गुणदोषानां त्यक्त्वा सर्वात्मना सदा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| स्वरूपस्थितिमालम्ब्य मनोवृत्तीर्विनाशयन् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 288 |
| The state of the s | ,   |
| दैवभावे स्थितो यस्तु स भवेदुत्तमोत्तमः ।<br>अस्पृष्टो यो गुणैदोंबैस्स जीवन्मुक्त उच्यते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202 |
| राष्ट्रिया गुणदाषस्स जावन्मक्त उच्यत ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 285 |

| आकाशं स्वगुणं शब्दं पवनश्चलनं तथा ।              |      |
|--------------------------------------------------|------|
| मर्गः प्रकाशं सलिलं शैत्यं नैव त्यर्जान्ते हि ।। |      |
| आत्मज्ञानी तथाऽऽत्मीयं दैवभावं न मुश्चति ॥       | 793  |
| महामहिमसंपन्ना अपि लोके महौजसः ।                 | , 14 |
| नातिक्रामन्ति मर्यादामाकाशे भानुमानिव ॥          | 798  |
| अम्भोनिधिस्स्वमर्यादामतिक्रम्य प्रयाति किम् ।    | , 10 |
| महात्मानोऽनुवर्तन्ते तामेवानुत्तमां स्थितिम् ॥   | २९५  |
| अल्पाश्च सरितस्तीरमतिक्रम्य विपत्प्रदाः।         |      |
| भवन्ति तद्रदुद्वतास्सामान्या अपि साधवः ॥         | 798  |
| * * *                                            |      |
| यः कोऽपि संशयःस्याच्चेद्यत्र कुत्रापि तेऽनघ।     |      |
| यतस्व सत्यं विज्ञातुमपनेतुं च संशयम् ॥           | 798  |
| संशयो बाधते देहे प्रविष्टः कण्टको यथा ।          |      |
| कण्टको नापनीतश्चेद्व्रणमुत्पादयेन्महत् ॥         |      |
| संदेहोऽप्यनिवृत्तस्सन् दुर्वृत्तं कुरुते नरम् ॥  | 298  |
| * * * .                                          |      |
| विध्युक्तेन विधानेन मातापितृचतुष्टयम् ।          |      |
| सेवमानाः प्रपद्यन्ते जीवन्मुक्तिमिहैव हि ॥       | २९९  |
| स्वजनमहेतुभूतौ तु प्रथमौ पितरौ नुतौ ।            |      |
| ततो गुरुकुले गायत्र्याचार्यावपरौ स्मृतौ ॥        | 300  |
| तथोपनिषदोङ्कारौ वानप्रस्थाश्रमे मतौ ।            |      |
| । स्रथस्तुयाश्रमे सर्वा मान्यः मिन्द             |      |
| ""र्वनायः पितत्यतं विचानः — ०००                  | 308  |
| गृहस्थाश्रमयोगस्तु यदि स्यान्मुक्तिकांक्षिणः ।   | 7.1  |
| दयां तु मातरं विद्याद्धर्मं च पितरं तथा ॥        |      |
| जिल्ला अने च पितर तथा ॥                          | 303  |

| दक्षिणां दिशमुद्दिश्य सप्रयुक्तश्शरो यथा ।         |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| उत्तराशास्थितं लक्ष्यं न भिनत्ति तथैव हि ॥         | ३०३ |
| दृश्यसौख्यं समालक्ष्य प्रधावच्चित्तमात्मनि ।       |     |
| दृशि नैव लयं याति शाश्वतब्रह्मसौख्यदम् ॥           | ४०६ |
| * *                                                |     |
| मित्रीकर्तुं प्रयतते शत्रुमप्यथ सात्त्विकः ।       |     |
| शत्रुं च शत्रुं मित्रं च मित्रं पश्यति राजसः ॥     | ३०५ |
| मित्रेऽपि शत्रुतां द्रष्टुं यतते तामसो जनः ।       |     |
| स्वस्वभावं विजानीयादेवं गुणविलोकनात् ॥             | ३०६ |
| * *                                                |     |
| यथाऽग्निर्वर्धते नित्यं समिद्धिश्च घृतेन च ।       |     |
| इन्धनानामभावे तु प्रयात्युपशमं यथा ॥               | ३०७ |
| विद्या ज्ञानं च वर्धेते नित्याभ्यासवशात्तथा ।      |     |
| अनभ्यासे तु संयाति क्षयं पश्यत तद्द्वयम् ॥         | ३०८ |
| * * *                                              |     |
| सदा मुखे प्रसन्नत्वं भाषितं च मितं तथा ।           |     |
| उपायौ मनसश्शान्तेर्नैर्मल्यस्य च सुव्रत!॥          | ३०९ |
| * * *                                              |     |
| यस्मिन् जन्मनि जायन्ते संस्कारास्तु चतुर्विधाः।    |     |
| तस्मिन्नेव मुमुक्षूणां मोक्षसिद्धिः सुनिश्चिता ॥   | 380 |
| जीवनोपायसौलभ्यं विना येन सुदुर्लभम् ।              |     |
| स तावत्पुण्यसंस्कारः प्रथमः परिकीर्तितः॥           | 388 |
| वैराग्यं सुस्थिरं न स्याद्यं विना मोक्षमिच्छताम् । |     |
| गुरोत्नुग्रहः सोऽयं द्वितीयः प्रोच्यतेऽनघ! ॥       | 385 |

| नाशः प्रकृतिदोषस्य विना यन न सिध्यात ।                 | ·   |
|--------------------------------------------------------|-----|
| ईश्वरानुग्रहः सोऽयं तृतीय इति गण्यते ।।                | 383 |
| प्रवेशो ब्रह्मविद्यायां विना येन न लभ्यते ।            |     |
| चतुर्थस्स तु संस्कारो महर्षीणामनुग्रहः ।।              | 388 |
| एते सर्वेऽपि संस्काराः पूर्वपुण्यवशादिह ।              |     |
| प्राप्यन्ते यस्य कस्यापि लोपोऽत्र प्रतिबन्धकः ॥        | 384 |
| मोक्षमार्गे भवेन्नूनं तस्मात्सर्वे मुमुक्षवः ।         |     |
| सर्वसंस्कारसंसिद्धये प्रयतेरन्नतन्द्रिताः ॥            | 396 |
| * *                                                    |     |
| धैर्यं मनुष्यं लोकेऽस्मिन् प्रापयत्युन्नतां स्थितिम् । |     |
| अधैर्यं पुनरस्यैव कारणं स्यादधोगतेः॥                   | 390 |
| * * *                                                  |     |
| श्रद्धयैवोन्नतं लोकं प्राप्नोति मनुजस्तथा ।            |     |
| अश्रद्धया त्वधोलोकमवाप्नोति न संशयः ॥                  | ३१८ |
| * * *                                                  |     |
| दर्पणे स्वमुखं द्रष्टुं दर्पणस्य न केवला ।             |     |
| शुद्धिर्नयनयोश्चापि शुद्धिर्द्रष्टुरपेक्ष्यते ।।       | 388 |
| तथैव द्रष्टुमात्मानं नैर्मल्यं हृदयस्य यत् ।           |     |
| नालं तत्तीव्रजिज्ञासा ब्रह्मणश्चाप्यपेक्ष्यते ॥        | 320 |
| नेत्रयोर्दर्पणस्यापि शुद्धत्वे सुव्यवस्थिते ।          |     |
| ास्त्रया वा पुरुषा वाऽपि ब्राह्मणा ब्राह्मणेतराः ॥     | 328 |
| गृहस्था यतयश्चापि ये केन्द्रियश्चर                     |     |
| अस्य स्वमुख द्रष्टु शक्तुवन्ति यथा तथा ।।              | 322 |
| जिज्ञासाचित्तनैर्मल्ययोगे मर्ने कि                     |     |
| आत्मनो दर्शनं कर्तुं प्रभवन्ति विना भिदाम् ॥           | 323 |
| . " अना [भदाम ]]                                       | ३५२ |

| वृक्षमूले दृढ पाशः पशुबद्धा यथा ततः ।            |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| प्रयातुं नैव शक्नोति बहुधा ताडितोऽपि सन् ॥       | 358 |
| तथा दृश्यसमासक्तं चित्तं यत्ने कृतेऽपि च।        |     |
| ईश्वराभिमुखं कर्तुं साधकेन न शक्यते ॥            | ३२५ |
| नीयते नियतस्थानं पशुर्बन्धविवर्जितः ।            |     |
| दृश्यवृत्तिविमुक्तं चेत्संकल्परहितं ततः ॥        |     |
| चित्तं भगवदायत्तं विधातुं शक्यते द्रुतम् ॥       | ३२६ |
| तद्विनिर्मुत्तवित्तानां मोक्षोऽपि सुगमो भवेत् ।  |     |
| पाशबद्धः पशुप्रायः पाशमुक्तो विमुक्तिमान् ॥      | 376 |
| * *                                              |     |
| ज्वलनः प्रज्वलन् शुद्धामशुद्धां वस्तुसन्ततिम् ।  |     |
| यथा भस्मीकरोत्येवं ज्ञानाग्निरपि चोज्ज्वलः ॥     | ३२८ |
| स्तुतिनिन्दे तथा लाभालाभौ चैव शुभाशुभे ।         |     |
| एवं द्वन्द्वात्मकं सर्वं भस्मसात्कुरुतेऽनघ! ॥    | 379 |
| * *                                              |     |
| चरन्तो यत्र कुत्रापि पक्षिणोऽस्तंगते रवौ ।       |     |
| स्वनीडान्युपगच्छन्ति पुनस्सूर्योदये सति ॥        | 330 |
| नानादिशः प्रयान्त्येवं गृहस्थैरपि धार्मिकैः ।    |     |
| विहङ्गवृत्तिभिर्भाव्यं ध्यानसाधनतत्परैः ॥        | 338 |
| * *                                              |     |
| पदार्था नोपलक्ष्यन्ते जले कलुषिते स्थिताः ।      |     |
| अपनीते तु कालुष्ये स्वल्पं वस्त्विप दृश्यते ॥    | 332 |
| न वेद्यते सत्यतत्त्वं चित्ते विषयदूषिते ।        |     |
| तस्मिन् प्रशान्ते सत्यस्य स्वरूपं भाति विस्फटम ॥ | 333 |

| अशान्तिकाले लेखानां लेखनं भाषण तथा ।           |     |
|------------------------------------------------|-----|
| न कर्तव्यं तदेतत्तु कर्तव्यं प्रशमस्तिथौ ।।    | ४६६ |
| * *                                            | .,, |
| भेरीघण्टादिनिघोंषे सूक्ष्मो वीणाध्वनिर्यथा ।   |     |
| न श्रूयते तथा चित्ते सङ्कल्पैर्विविधैर्भृशम् ॥ | 334 |
| समाक्रान्ते दैवभावस्सोऽहंभावोऽथवाऽनघ!।         |     |
| नैवानभयते तस्माद्बह्मनिष्ठैर्महात्मभिः ॥       |     |
| सदा प्रशान्तहृदयैर्भाव्यमेकान्तवासिभिः ॥       | 336 |
| * * * *                                        |     |
| गन्तव्यमग्रतः पुसां सततं मार्गदर्शिना ।        |     |
| प्रथमं गुरुभिर्भाव्यं सद्नुष्ठानशालिभिः ॥      | 330 |
| अभाव एव लोकेऽस्मिंस्तादृशानां महात्मनाम् ।     |     |
| ज्ञाने धर्मे च लोपस्य हेतुरित्यवधार्यताम् ॥    | ३३८ |
| * *                                            |     |
| सर्वदा हृदयद्वारं यस्यात्र विवृतं भवेत् ।      |     |
| तस्य पुण्यात्मनस्तावल्लोकोऽयं न तु केवलः ।।    | 339 |
| स्वर्गादयोऽपवर्गान्तास्सर्वे लोकाश्शुभप्रदाः । |     |
| भवन्ति विवृतद्वारास्सर्वकालेषु सोदर! ॥         | 380 |
| * * *                                          |     |
| सन्त्यासिनो गृहस्थाश्च भवन्त्वन्योन्यबन्धवः ।  |     |
| गृहस्थमुक्तसगानां कर्तव्यं देहपोषणम् ॥         | 385 |
| सन्यासिभिर्गृहस्थानां विधेयं चात्मपोषणम् ।     |     |
| पृहस्याः कृतयत्नाः स्यवेदशास्त्राकित्वास्त्रो  |     |
| वयानावद्यावृद्ध्ययं प्रयतेरन्यतीश्वराः ॥       | 385 |
| सपादनं स्वराज्यस्य कर्तव्यं गुन्संस्थिते       |     |
| संपादनीयं स्वाराज्यं परिव्राजकपङ्कैः ॥         | 383 |
|                                                |     |

| गृहस्थैः करणीय हि धनधान्यसमाजनम् ।                 |      |
|----------------------------------------------------|------|
| स्थितिर्ध्याने समाधौ च संपाद्या भिक्षुभिर्दृढा ॥   | 366  |
| एवमन्योन्यमैत्र्या स्युरुभये धन्यजीविनः ।          |      |
| ततश्चेहपरौ लोकौ पावनौ द्वौ भविष्यतः ॥              | 3.8% |
| * *                                                |      |
| सप्ताचलानतीत्यैव वेङ्कटेशस्य दर्शनम् ।             |      |
| लभन्ते न ततः पूर्वं भक्तलोकास्तथैव हि ॥            | 388  |
| अतिक्रम्य शुभेच्छादिभूमिकाः सप्त साधकाः ।          |      |
| ब्रह्मानन्दसुखं यान्ति न ततः प्राक्कथश्चन ॥        | 380  |
| * * *                                              |      |
| श्वश्रूर्गृहेऽद्य या सैव वधूरासीत्पुराऽनघ!         |      |
| या वधूरद्य सा भाविकाले श्वश्रूर्भविष्यति ॥         | 388  |
| अधुना यो गुरुर्भाति शिष्य आसीत्स वै पुरा ।         |      |
| शिष्योऽप्याधुनिकः काले गुरुत्वमुपयास्यति ॥         | 386  |
| सम्यगेतत्परामृश्य सत्यं हृदि पुनःपुनः ।            |      |
| परामात्मोन्नतिं प्राप्तुं प्रयतेरन्मुमुक्षवः ॥     | ३५०  |
| * * *                                              |      |
| यदोन्नतकुले जातो नीचवंशैर्युतस्तदा ।               |      |
| स नयेत्प्रोन्नतिं तांस्तु न स्वयं नीचतां व्रजेत् ॥ | ३५१  |
| * * *                                              |      |
| सन्त्यासी यदि संपर्कं याति संसारिभिस्सह ।          |      |
| स साधुशीलांस्तान् कुर्यात् संसारी न भवेतस्वयम् ॥   | 342  |
| * *                                                |      |
| ज्ञानप्राप्तेर्भवेत्पुण्यकर्मापि प्रतिबन्धकम् ।    |      |
| इति केचिद्वदन्तीह तत्त्वं ज्ञेयमिदं बुधै: ॥        | 343  |

| सकामकर्म ज्ञानस्य स्यान्नाम प्रातबन्धकम् ।          |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| निष्कामं न तथा तत्तु कर्मराशि दहत्स्वयम् ॥          | ३५४ |
| न्य गेन्सो धनेदादौ पण्यकर्मप्रभावतः ।               |     |
| जलमिं यथा पापकर्म ज्ञानं विनाशयेत् ॥                | ३५५ |
| * * *                                               |     |
| कुटुम्बस्य परित्यागस्त्यक्त्वाऽऽहारं तरोरधः।        |     |
| तूष्णीं स्थितिर्विविक्ते वा वैराग्यमिति नोच्यते ।।  | ३५६ |
| वैराग्यस्य भवेदङ्गं तदेतदिति चिन्तय ।               |     |
| काले निमेषमात्रे वा व्यर्थं गच्छति यस्य तु ॥        | 340 |
| नेत्राभ्यामश्रुधाराः स्युर्दुःखं तीव्रं च संभवेत् । |     |
| भगवद्विषये; तस्य स्थितिर्वैराग्यमुच्यते ।।          | 340 |
| आसक्तिरन्नपानादिष्वपि तस्य न जायते ।                |     |
| भक्तस्य तादृशस्यैव भगवद्दर्शनं भवेत् ।।             | 349 |
| * * *                                               |     |
| गम्यं यद्यपि देवस्य साक्षात्कार इति स्मृतम्।        |     |
| तथाऽपि लब्धुं विद्यायां नैपुण्यं यत्नमाचरेत् ॥      | ३६० |
| अथानुष्ठाननिष्ठायां श्रेष्ठत्वं समुपार्जयेत् ।      |     |
| परेषामुन्नतस्थित्यै प्रयत्नमपि निर्वहेत् ॥          | ३६१ |
| किश्च स्वातन्त्र्यसिद्ध्यर्थं देशस्य कृषिमाचरेत् ।  |     |
| सत्ये धर्मे रतो भूत्वा तत्प्रबोधपरो भवेत् ॥         | ३६२ |
| इमानि पश्च कर्माणि सम्बद्धानि प्राप्ता              |     |
| सम्याङ्नवाह्मारीग्यं संरथेत्याशको —                 |     |
| विना येनोक्तकार्याणि कर्तुं नैव प्रभुर्भवेत् ॥      | 262 |
| "उ "प प्रमुमवत् ॥                                   | ३६३ |

| अमनस्कस्थितिर्भाति साधकानां चतुर्विधा ।             |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| स्वाधीनचित्तता तावत्प्रथमा स्थितिरुच्यते ॥          | 328   |
| न्याक्त्रेन्द्रियाणां च साक्षित्त्वं मिय विद्यते ।  |       |
| इति बोधो द्वितीया स्यात् ध्यानेन परमात्मिन ॥        | ३६५   |
| चित्तस्यैक्यं तृतीया स्यात् मनो नास्त्येव वस्तुतः । |       |
| सङ्कल्पमात्रं तद्रजावविचारेण सर्पधीः ॥              | ३६६   |
| जायते, तत्र सर्पस्तु नास्ति कालत्रयेऽपि च ।         |       |
| जगद्वहाणि नास्त्येव कल्प्यते तदविद्यया ।।           |       |
| इति विज्ञायते यत्र तुरीया सा स्थितिर्मता ।।         | ३६७   |
| * *                                                 |       |
| सत्यमेव प्रकाशस्स्याच्चित्तनैर्मल्यकारकः ।          |       |
| प्रकाशस्था जना लोके मनोवैकल्यवर्जिताः ॥             | ३६८   |
| सर्वान् पदार्थान् पश्यन्ति चरन्ति च भयं विना ।      |       |
| असत्यमेवान्धकारो मनःक्लेशविधायकः ॥                  | ३६९   |
| अन्धकारे स्थितैर्भीतैर्न किञ्चिद्दृश्यते जनैः ।     |       |
| सत्यासत्यगती ह्येते प्रकाशतमसोरिव ॥                 | 300   |
| आत्मसौख्यं मनश्शान्तिं दुःखाभावस्थितिं सदा ।        |       |
| यस्तावद्वणुते सोऽयं सत्यनिष्ठो भवेज्जनः ॥           | ३७१   |
| * *                                                 |       |
| निदाघे तीव्रतां याते हिमं संक्षीयते यथा ।           |       |
| तथा प्रवृद्धे वैराग्ये क्षीयन्ते दृश्यवासनाः ॥      | ३७२   |
| वासनानां तु विलयो हृदि यावन्न सिध्यति ।             |       |
| सुदृढा ब्रह्मनिष्ठा तु तावन्नैव भवेदिह ॥            | 303   |
| 4                                                   | , - ' |

| सत्कर्माणि सदा कुर्वन् पाणिपादादिकान्द्रयः।      |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| वाचा दैवं स्तुवन् सत्यधर्मतत्त्वं च बोधयन् ।।    | ३७४        |
| मालिन्यवर्जितेनैवं हृदा संयमशोभिना ।             |            |
| परोपकारसंसक्तस्वभावेन च संयुतः ।।                | 364        |
| आजीवितं नयेत्कालं नियतात्मा तु यः पुमान् ।       |            |
| स एव जीवन्मुक्तश्च महात्मा ब्रह्मतत्त्ववित् ।    |            |
| योगी परमभक्तश्च भवेदत्र न संशयः ॥                | ३७६        |
| * *                                              |            |
| पाशैरनेकैर्बद्धानां काष्ठानां बन्धनं दृढम् ।     |            |
| तावदेव भवेद्यावन्नामिर्विशति तत्र वै ।।          | <i>७७६</i> |
| तथैव हृदये यावद् ज्ञानामिर्न ज्वलत्यथ ।          |            |
| तावदेव दृढं भाति जनानां कर्मबन्धनम् ।।           | 308        |
| ज्ञानाविस्सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते यदा ।       |            |
| तदैव हृदयग्रन्थिविच्छेदो जायते नृणाम् ॥          | 309        |
| * * *                                            |            |
| मनोवाक्रायकर्मणि त्रीण्यप्येकविधानि चेत् ।       |            |
| न भवन्ति तदा व्यर्थान्यनुष्ठानानि चात्मनः ॥      | ३८०        |
| एकत्र पात्रमन्यत्र तैलं वर्त्यपरत्र चेत् ।       |            |
| निक्षिप्यन्ते तदा दीपो ज्वलेत्किं पश्य सुव्रत! ॥ | ३८१        |
| *                                                |            |
| श्रुत्वा पक्षिमृगादीनां ध्वनिं तत्क्षणमेव हि ।   |            |
| भागपान तु यथा निअचीयते ज् <del>य</del> ीर ॥      | ३८२        |
| गजप च मनुख्यागामान्य                             |            |
| निश्चेतुं शक्यते तेषां स्वरूपं तत्त्वतोऽनघ!॥     | 363        |

| सत्यशान्तिदयापूर्ण साधीस्तु वचनं भवेत् ।          |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| असत्यं कठिनं वाक्यमशान्तं वक्ति दुर्जनः ॥         | ३८४         |
| * * *                                             | 100         |
| यद्यपि श्रेष्ठमाणिक्यं पतितं मलिने स्थले ।        |             |
| नैव यात्यपकर्षं तु कदाचिदपि मूल्यतः ॥             | <b>३८</b> ५ |
| यद्यप्यायोजितं ताम्रं रत्नसिंहासनोपरि ।           | 401         |
|                                                   |             |
| प्रकर्षं मूल्यतो नैव प्रयातीति निबोधत ॥           | ३८६         |
| न सतां नीचदेशेऽपि स्थितानां गौरवक्षतिः ।          |             |
| समुन्नते स्थलेऽप्यल्पो नैव संयाति गौरवम् ॥        | 326         |
| * * *                                             |             |
| अलसत्वं शिलातुल्यं जडं चापि तमोमयम् ।             |             |
| सोऽहंपरत्वं सत्त्वाढ्यं चैतन्योपेतमग्निवत् ॥      | 325         |
|                                                   | ,,,,        |
| अधःपतनशीला हि शिला सर्वत्र दृश्यते ।              |             |
| अग्निस्तु प्रज्वलत्यूर्ध्वं तेजोयुक्तस्सदा ततः ॥  |             |
| तमोगुणं परित्यज्य सत्त्वमेवावलम्ब्यताम् ॥         | ३८९         |
| * * *                                             |             |
| न नमन्ति महात्मानं ये भक्त्या विनयेन च ।          |             |
| तेषां वशे भवेन्नैव प्रकृतिर्जडचेतसाम् ॥           | 390         |
| * *                                               |             |
| अमेः सन्धुक्षणे धूमः प्रथमं दृश्यते ततः ।         |             |
| ज्वाला देदीप्यमाना स्यात्तथाऽऽत्मध्यानवर्तिनाम् ॥ | 388         |
|                                                   |             |
| आदौ दुःखान्युदेष्यन्ति तथाऽपि तदनन्तरम् ।         | 382         |
| आत्मज्योतिः प्रदीप्तं स्यादनन्तानन्दकारणम् ॥      | 7.,         |
| * * *                                             |             |
| स्यात्कूष्माण्डलतातुल्यं जीवितं तु महात्मनाम्।    | 393         |
| गत्वा सुदूरं फलति सा लता न जनिस्थले ॥             | 424         |

| तथैव च महात्मानः स्वार्थगन्धविवाजताः ।           |      |
|--------------------------------------------------|------|
| स्वकुदुम्बात्परत्रैव भवन्ति फलदायकाः ॥           | 30   |
| स्वकुदुम्बारमञ्जू                                | 368  |
| अाकाशे जलदः स्वीयं जलं सर्वं न वर्षति ।          |      |
| आकाश जलदः स्वाय जल सम्मन्ति ।।                   |      |
| तत्र किञ्चिज्जलं सूर्यतापेनैव निपीयते ॥          | 394  |
| तथा मुमुक्षुः सर्वेषां न भुङ्क्ते कर्मणां फलम् । |      |
| नश्यन्त्यनेककर्माणि भगवद्ध्यानयोगतः ॥            | 398  |
| * *                                              | 4.54 |
| वना विनिर्मलं दैवगुणं कुर्वन्ति ये जनाः ।        |      |
| विना विनिमल देवगुण कुवान्स च चनाः ।              |      |
| कोटिशो दिव्यमन्त्राणां जपं लेखनमेव वा ।।         | 380  |
| तेभ्योऽप्येकस्य मन्त्रस्य जपं वा लेखनं तथा ।     |      |
| यः करोति गुणाढ्यः सन् स श्रेष्ठ इति कथ्यते ॥     | 396  |
|                                                  | ,,,, |
| आवापादिप बीजानां बहूनामूषरस्थले ।                |      |
| अल्पबीजसमावापः सुक्षेत्रेऽधिकलाभदः ॥             | 399  |
| * *                                              |      |
| आलोक्यतेऽन्तरात्माऽऽत्मनिष्ठया विमले हृदि ।      |      |
| निर्मले निश्चले सूर्यप्रतिबिम्बमिवोदके ॥         | 800  |
|                                                  |      |
| जले कलुषिते सूर्यप्रतिबिम्बं न दृश्यते ।         |      |
| अशुद्धे हृदये तद्वदन्तरात्माऽपि सोदर! ।।         | ४०१  |
| * *                                              |      |
| पुरातनेन वस्नेण सदृशं चित्तमुच्यते ।             |      |
| किञ्चिदप्यंशुकं जीर्णं सन्दध्यात्सद्य एव हि ॥    | 808  |
| नीचेत्पर्वं अने किंद                             |      |
| नोचेत्सर्वं भवेजीणं चित्तस्थितिरपीदृशी ।         | 2    |
| मनागिप बहिर्वृत्त्या हृदयं दिषतं यदि ॥           | ४०३  |

| सपद्येव हि तस्यापि विधेयं परिवर्तनम् ।                |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| नोचेत्सर्वात्मना दृश्ये संलग्नं तद्भवेद्धुवम् ॥       | ४०४ |
| * *                                                   |     |
| बन्धनं कस्यचिजन्तोस्सूत्रैस्सूक्ष्मैरसंभवम् ।         |     |
| तैरेव गुणतां प्राप्तैर्गजराजोऽपि बध्यते ॥             | ४०५ |
| एवमेकाग्रताहीनैरिन्द्रियैश्चेतसोऽपि च ।               |     |
| असाध्यो निग्रहः किं तु संयतैस्तन्निगृह्यते ॥          | ४०६ |
| * *                                                   |     |
| अरण्ये सिंहशार्दूलभञ्जूकादिमृगान्विते ।               |     |
| अस्त्रशस्त्रादिसंपन्नो निर्भयं सश्चरेत्पुमान् ॥       | 800 |
| तथैव शास्त्रनिर्दिष्टसदनुष्ठाननिष्ठितः ।              |     |
| संसारिजनसङ्कीर्णे कामक्रोधमये स्थले ॥                 | ४०८ |
| सञ्चरन् धर्मबोधार्थं भवत्येवाकुतोभयः ।                |     |
| बाणतूणीररहितो गहने मृगसङ्कुले ॥                       | ४०९ |
| यथा विपन्नो भवति तथाऽनुष्ठानवर्जितः ।                 |     |
| जनमध्ये स्थितो याति विपत्तिं विषयाहतः ॥               | ४१० |
| * *                                                   |     |
| मनसस्साक्षिणी काचिद्दैवशक्तिः प्रपश्यति ।             |     |
| मानसान् सर्वसङ्कल्पान् सा हि दैवस्वरूपिणी ॥           | ४११ |
| तदीयां दृष्टिमाच्छाद्य कर्तुं किञ्चित्र शक्यते ।      |     |
| स्वकृतं वेत्ति हि स्वात्मा नान्यो यद्यपि वेत्ति तत् ॥ | ४१२ |
| कर्मणां तु फलानीह ददाति परमेश्वरः ।                   |     |
| न कोऽपि तद्दिव्यदृष्टेर्मार्गाद्याति बहिर्जनः ॥       | 883 |
| एतत्सत्यं तु विज्ञाय जीवितुं यत्नमाचरेत् ।            |     |
| तादृशस्सर्वदा सत्यमार्गगामीत्युदीर्यते ॥              |     |

| नोचेन्निमीलिताक्षेण बिडालेन समो भवेत्।।                           | V0. |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| * *                                                               | 868 |
| अज्ञानहेतुभूतस्य मोक्षमार्गनिरोधिनः ।                             |     |
| अलमत्वस्य राजेव शत्रुं निर्जेतुमिच्छुना।                          |     |
| नैवावकाशो दातव्यः प्रकृतिं जेतुमिच्छता ।।                         | ४१५ |
| * *                                                               | 014 |
| आदौ सौख्यावहं यद्यप्यलसस्येह जीवितम् ।                            |     |
| अन्ते दुर्भरमेव स्यात्पराश्रयपराहतम् ॥                            | ४१६ |
| स्वातन्त्र्यं गौरवं किंचित्स्यातामत्र पशोरिप ।                    |     |
| अलसस्य तु ते नैव भवेतामिति भावय ॥                                 | 880 |
| आजन्मरोगी श्रेष्ठः स्यादलसादिप मानवात् ।                          |     |
| यतस्स नैव लोकस्य निन्दायाः पात्रतां व्रजेत् ॥                     | ४१८ |
| * * *                                                             |     |
| निक्षिप्तस्यापि निकटे मधुरस्यापि वस्तुनः ।                        |     |
| रसं जिह्वा न गृह्णाति यावत्तेन न सङ्गता ।।                        | ४१९ |
| तथैव ध्यानकालेऽपि मनो यावन्न लीयते ।                              |     |
| आत्मन्यात्मसुखं योगी तावन्नाप्नोति सोदर! ॥                        | 850 |
| * *                                                               |     |
| प्रकृष्टमेधासंपन्नोऽप्यधः पतित मानवः ।                            |     |
| देहस्मृतिविहीनश्चेत्साधकोऽपि तथैव हि ॥                            | ४२१ |
| ज्ञानयोगबलाढ्योऽपि दैवभावन्या विस्                                |     |
| अज्ञानगर्ते निपतेदतो दैवं सदा स्मरेत् ॥                           | ४२२ |
| * *                                                               |     |
| दृश्यसङ्कल्पहीनस्य द्रष्टरि क्रीडतस्सदा ।<br>प्रसन्नात्मसम्बद्धाः |     |
| प्रसन्नात्मसुखस्थस्य योगिवर्यस्य सन्निधौ ॥                        |     |

| स्वर्गोऽपि लजितः खिन्नभावं यातीति भावय                 | 11 | 853          |
|--------------------------------------------------------|----|--------------|
| * * *                                                  |    |              |
| सर्वं जगदिदं ब्रह्ममयं मत्वा सदा हृदि ।                |    |              |
| ब्रह्माकारैकवृत्तिर्यो ब्रह्मज्ञानी भवेत्ररः ॥         |    | 858          |
| तस्यान्तिके तु ब्रह्मादिलोकत्रितयमात्मनः।              |    |              |
| संलक्ष्य हीनतां स्याद्वै लिजतं व्याकुलं तथा ॥          |    | ४२५          |
| * * * * *<br>प्रवृत्तिरुत्तमा जातेः परिणामस्य कारणम् । |    |              |
| अन्त्यजातिगतो जीवः शूद्रत्वं लभते तया ॥                |    | ४२६          |
| शूद्रो वैश्यत्वमाप्नोति वैश्यः क्षत्रियतां तथा ।       |    |              |
| क्षत्रियो ब्राह्मणत्वं च ब्राह्मणो ब्रह्मतां व्रजेत्।। |    | ४२७          |
| आश्रित्य कुलमत्रोक्तः परिणामो न जायते ।                |    |              |
| सर्वदा सर्वधा सोऽयं गुणसंस्कारमूलकः ॥                  |    | ४२८          |
| अधस्तान्निर्वहन्वृत्तिमुद्योगी सत्प्रवर्तनात् ।        |    |              |
| उन्नतां स्थितिमाप्नोति यथा तद्वदिदं मतम् ॥             |    | 858          |
| * * * * अपिरग्रहनिष्ठास्तु केचित्सन्ति दृढव्रता : ।    |    |              |
| न किञ्चित्परिगृह्णन्ति परेभ्यस्ते महाशयाः ॥            |    | <b>143</b> a |
|                                                        |    | 830          |
| परं तु ते परेभ्योऽपि न किञ्चिद्ददित स्वयम् ।           |    |              |
| परोपकारदानादिधर्मवैमुख्यमाश्रिताः ॥                    |    | . ४३१        |
| अपरिग्रहतः पापं न संभवति नूतनम् ।                      |    |              |
| तथाऽपि पूर्वपापस्य निवृत्तिः संभवेत्कथम्? ॥            |    |              |
| करणीयमनुष्ठानं तदर्थं पुण्यकर्मणः ।।                   |    | ४३२          |

| ऋणस्य नूतनस्याद्य त्यागस्तु श्रेयसे भवेत् ।      |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| परं तु प्राक्तनस्यास्य मोचनं जायते कथम् ?॥       | V25         |
| * *                                              | 833         |
| परित्यज्य गृहं कुत्राप्याश्रमे मठ एव वा ।        |             |
| एकान्ते केवलं स्थित्या जन्मसाध्यं न सिध्यति ॥    | ४३४         |
| अविद्यां दूरतस्त्यक्त्वा ज्ञेयब्रह्माथवेश्वरः ।  |             |
| प्राप्तव्य इति तत्त्वं तु न कदाऽपि च विस्मरेत् ॥ | ४३५         |
| नोचेदूहं परित्यज्य पर्यटन्नलसो यथा ।             |             |
| प्राप्त्यसि भ्रष्टतां सोऽहंपरत्वं नैव यास्यसि ॥  | ४३६         |
| *                                                |             |
| यथा तु निर्भिद्याण्डानि बहिरायान्ति पक्षिणः ।    |             |
| भित्वा बीजत्वचं यद्वद्वहिरायान्ति पादपाः ॥       | ४३७         |
| शिशवो बहिरायान्ति भित्वा गर्भाशयं यथा ।          |             |
| निर्भिद्य हृदयग्रन्थिं जीवोपाधेश्शिवोऽपि च ।।    | <b>८</b> ६४ |
| आयात्यणुत्वं संत्यज्य विभुत्वं चोपगच्छति ।       |             |
| जीवात्मतां विमुच्याथ परमात्मा भवत्यहो ।।         | ४३९         |
| अण्डाद्यावरणानां तु यदि भङ्गो न जायते ।          |             |
| तदाऽण्डपिण्डबीजानां नैव स्यात्परिवर्तनम् ॥       | 880         |
| * *                                              |             |
| चतुर्विधं ब्रह्मचर्यं कीर्तितं नैष्ठिकं तथा ।    |             |
| गार्हस्थं वैधुरं चैवमखण्डमिति चानघ! ॥            | ४४१         |
| नैष्ठिकब्रह्मचर्यं तु शुकेन परिपालितम् ।         |             |
| गृहस्थब्रह्मचर्यं च चचार जनको नृपः ॥             | 885         |
| विधुरं ब्रह्मचर्यं तु याजवल्क्येन जीव्यामा       |             |
| श्रीकृष्ण एक एवासीदखण्डब्रह्मचर्यभाक् ॥          | 883         |
|                                                  |             |

| पुरुषाणामिव स्त्रीणामिप सम्मतमेव तत् ।<br>गार्गी बभूव नारीषु नैष्ठिकब्रह्मचारिणी ॥                 | <i>ጸ</i> ጸጸ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| चूडाला योगिनी प्रोक्ता गृहस्थब्रह्मचारिणी ।<br>वैधुरब्रह्मचर्येण मैत्रेयी प्रथिता पुरा ॥           | ૪૪५         |
| साध्वी तु पौतमस्यासीदखण्डब्रह्मचारिणी ।<br>बृहदारण्यके योगवासिष्ठात्मपुराणयोः ॥                    | ४४६         |
| चिरत्राण्यद्भुतान्यासां श्रूयन्ते पावनानि वै ।<br>भेदो न दृष्ट एतेषां मोक्षप्राप्तौ तथाऽपि च ॥     | ४४७         |
| नैष्ठिकब्रह्मचर्यस्था आत्मशक्तौ तु निस्तुलाः ।<br>ब्रह्मचर्यगतं तावद्रहस्यं भावयेदिदम् ॥           | ४४८         |
| * * * * * जलाद्वहिर्गतो मत्स्यो यथा सौख्यं न विन्दति । दैवभावाच्च्युतो जीवस्तथा सौख्यं न विन्दति ॥ | 888         |
| पुनर्जलं प्रविष्टस्तु मत्स्यस्सुखमुपैति हि ।<br>दैवभावं प्रविष्टस्सन् जीवो याति सुखं तथा ॥         | ४५०         |
| * श्रोतुं यथा न शक्नोति सङ्गीतं बधिरो जनः । इष्टुमन्धो न शक्नोति यथा चित्रं च सुन्दरम् ॥           | . ४५१       |
| घ्रातुं गन्धं न शक्नोति नष्टघ्राणेन्द्रियो यथा ।<br>रुचिं वेत्तुं न शक्नोति जिह्वादोषहतो यथा ॥     | ४५२         |
| तथैव विद्याहीनोऽपि तत्त्वं वेदान्तगोचरम् । सारं शास्त्रस्य च ज्ञातुं नैव शक्नोति मूढधीः ॥          | ४५३         |
| * * * *                                                                                            | ४५४         |

| न विस्मरन्तु तं भावं तदभ्यासवशादिह ।<br>दैवभावे सदा तेषां स्थितिर्लभ्या भवेत्क्रमात् ॥        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| * *                                                                                           | ४५५ |
| आदौ जलस्थितिं सम्यक्परिशील्यैव कर्षकाः ।<br>कृषिकर्मसमुद्युक्ता भवन्ति हि न चान्यथा ॥         | ४५६ |
| तथैव प्रथमं भक्ता दृष्ट्वा दैवबलं ततः ।<br>महत्तरेषु कार्येषु भवन्तु निरतास्सदा ॥             | •   |
| अभावे सलिलस्यात्र व्यर्था स्याद्विहिता कृषि: ।                                                | ४५७ |
| विना दैवबलं तद्वत् कार्यं निष्फलतां व्रजेत् ॥                                                 | ४५८ |
| * * *<br>सत्कर्मणामनुष्ठाने ब्रह्मनिष्ठादिसाधने ।                                             |     |
| प्रयत्नाधिक्यमालम्ब्य ज्ञानाधिक्यमवाप्यते ॥                                                   | ४५१ |
| वृक्षाणां पोषणेऽस्माकं श्रद्धयाऽधिकया किल ।<br>समृद्धा फलसंप्राप्तिर्जायते कृषिकर्मणि ॥       | ४६० |
| वृक्षाणां पोषणे लोपः फललोपस्य कारणम् ।<br>ज्ञानलोपोऽपि सत्कर्मब्रह्मनिष्ठादिलोपजः ॥           |     |
| * * *                                                                                         | ४६१ |
| दृष्टिरीश्वरदृष्टिश्च जीवदृष्टिरिति द्विधा ।<br>समष्टिः प्रथमा तत्र द्वितीया व्यष्टिरुच्यते ॥ | ४६२ |
| समष्टिब्रह्मचैतन्यमीश्वरः परिकीर्काने ।                                                       | 041 |
| जावा भवत्तथा व्यष्टिब्रह्मचैतन्यमेव हि ॥                                                      | ४६३ |
| भेदस्तयोस्तु विज्ञेयस्तत्तत्प्रकृतिमूलकः ।<br>किमयं जीवदृष्टिः स्यादथवेश्वरदृष्टिमान् ॥       | ४६४ |
| शत तत्त्व त विज्ञानं पानम्भे —                                                                |     |
| गृहेषु स्थापितो दीपो गृहस्यैव प्रकाशकः ॥                                                      | ४६५ |

| सर्वस्यापि हि लोकस्य ननु सूर्यः प्रकाशकः ।<br>विना भेदेन सर्वेषामुपकारं करोति यः ॥                                                   | ४६६ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| एकेनैव प्रकारेण स भवेदुत्तमोत्तमः ।<br>उत्तमस्तु स्वदेशीयान् केवलान् सेवते जनः ॥                                                     | ४६७ |
| स्वजातिमात्रोपकारी मध्यमः परिकीर्तितः ।<br>अधमः स्वकुदुम्बस्य सेवायामेव निष्ठितः ॥                                                   | ४६८ |
| एतानतीत्य यस्तावत्समस्तप्राणिनां कृते ।<br>उपकारं विधत्ते स नरो नारायणो मतः ॥                                                        | ४६९ |
| *  द्विविधौ तस्करौ लोके तयोर्भेदिममं शृणु।  अपश्यतो हरत्याद्यो द्वितीयः पश्यतोहरः ॥                                                  | 800 |
| आद्यस्साधारणश्चोरस्तद्विरुद्धोऽपरो मतः ।<br>अभूतकल्पनापूर्णैः स्तोत्रैः सङ्कीर्त्य मानवान् ॥                                         | ४७१ |
| हर्तुं प्रयतते सोऽयं प्रत्यक्षं वश्चनापटुः ।<br>तस्मात्तद्विषयेऽत्यन्तं जागरूकैरनारतम् ॥<br>सत्यधर्मरतैस्सद्धिर्भाव्यं संयमशालिभिः ॥ | ४७२ |
| * * * * सिन्निष्ठानिरता नो चेन्महान्तो गुरवस्त्वया ।                                                                                 |     |
| लभ्यन्ते तर्हि देवस्य ध्यानं भक्त्या समाचर ॥<br>किन्तु निष्ठाविहीना ये सदाचारविवर्जिताः ।                                            | १७३ |
| गुरवो नियमापेता न कदाऽपि भजस्व तान् ।<br>अर्कवृक्षं समाश्रित्य लभेताम्रफलं तु कः? ॥                                                  | ४७४ |
| कृपाळुर्भगवान् योग्यं गुरुं त्वां प्रापयिष्यति ।<br>स्मरणीयमिदं तत्त्वं नैव कार्योऽत्र संशयः ॥                                       | ४७५ |

| <b>८</b> ७६  |
|--------------|
| ४७६          |
| ad           |
|              |
|              |
| 800          |
|              |
| ८७८          |
|              |
| ४७९          |
|              |
|              |
| 860          |
|              |
|              |
| १८१          |
|              |
| ४८२          |
|              |
| <b>\$</b> 28 |
|              |
| ४८४          |
| 960          |
|              |
| ८८५          |
|              |
| ८६           |
| 707          |
|              |

| अस्मिन् मायामये लोके तथैव भगवत्कृपाम् ।<br>अवलम्ब्य व्रजन् मुक्तेर्मार्गं स्पष्टं प्रपश्यति।<br>अपायेन विना मोक्षपदं चाप्नोति साधकः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 826                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| पण्डितो वा द्विजो वाऽपि भवेन्नामाथवा यतिः ।<br>किमपायं विना गम्यं गच्छेद्दीपेन वर्जितः!!॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 866                                            |
| विद्याहीनोऽथवा निम्नकुलजो वनिताऽपि वा । दीपे सित विनाऽपायं गम्यं यात्येव पश्यत ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४८९                                            |
| * नामसङ्कीर्तनपरैर्भगवद्धजने रतैः । ध्याननिष्ठैरवश्यं च संवेद्यं तत्त्वमुच्यते ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४९०                                            |
| कारणात्सागरजलादुद्भृतं लवणं यथा ।<br>सागरे पतितं भूयो जलमेव भवेत्तथा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४९१                                            |
| हिमखण्डं जलाजातं जले मग्नं पुनर्जलम् ।<br>यथा भवेत्तथा चैव सञ्जातः परमात्मनः ॥<br>जीवोऽपि कीर्तनाद्ध्यानाद्भजनात्परमेशितुः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 897                                            |
| तन्मयत्वं भजेत्सद्यस्तदेतत्तस्य लक्षणम् ॥ * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४९३                                            |
| युगेषु मोक्षप्राप्त्यर्थं कृतादिषु चतुर्ष्विप ।<br>सत्यादयो बहुविधा धर्माश्शास्त्रेषु कीर्तिताः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४९४                                            |
| प्रोक्ताः कृतयुगे धर्मास्सत्यज्ञानदयादयः ।<br>त्रेतायां तु तपोध्यानयोगमुख्याः प्रकीर्तिताः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४९५                                            |
| यज्ञदानजपार्चादिविधानं द्वापरे तथा ।<br>भक्तिर्दानादिकर्माणि पुण्यानि च कलौ युगे ॥<br>भक्ति के कि किया समानो तथा स्थापित । NANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ADH!<br>MANDIK                                 |
| भित्तर्वानजपाचादिवधान द्वापर तथा । भित्तर्वानविकर्माणि पुण्यानि च कलौ युगे ॥ भित्तर्वानविकर्माणि पुण्यानि च कलौ युगे ॥ भित्तर्वानमन्ये तथा हिस्से हिम्से पाउसि पा | ranasi<br>************************************ |
| Janys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                              |

| तत्र तत्त्वमिदं ज्ञेयं कलो भक्त्याद्यनुष्ठतम् । |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| तारियत्वा कलियुगं द्वापर प्रापयत्यथ ।।          | 896 |
| द्वापरं तारियत्वा च यज्ञादि विधिवत्कृतम् ।      |     |
| त्रेतायुगं प्रापयति; तपोध्यानादयस्ततः ॥         | 899 |
| तद्युगं तारियत्वाऽथ प्रापयन्ति कृतं युगम् ।     |     |
| सत्यज्ञानदयादीनामनुष्ठानं कृते युगे ।।          | ५०० |
| मोक्षं प्रापयतीत्येवं सोपानक्रम ईरितः।          |     |
| साध्यसाधनभावोऽपि स्पष्टमत्र विलोक्यते ॥         | ५०१ |
| युगे युगे च ये धर्माश्शास्त्रेषु प्रतिपादिताः । |     |
| तत्तद्धर्मानुसारी तु तत्तद्युगगतो भवेत् ।।      |     |
| ततो मुक्तिं च लभते तत्तद्धर्मानुशीलनात् ।।      | ५०२ |
| * *                                             |     |
| अविस्मृतिस्सदा चित्ते निर्मले परमात्मनः ।       |     |
| परप्राणिहितं सत्यं दैवप्रीतिकरं वचः ॥           | ५०३ |
| परापेक्षाविरहिता क्रिया लोकहितावहा ।            |     |
| भवन्ति यस्य तेनाप्ता करणत्रयशुद्धता ।।          | ५०४ |
| किमियं स्थितिरस्माभिस्संप्राप्तेति विचारणा ।    |     |
| आत्मन्यनारतं कार्या साधुशीलैर्जनैरिह ।।         | ५०५ |
| * *                                             |     |
| विना तु करुणां भक्तिं तथा दैवविचारणाम् ।        |     |
| कमकाण्डाक्रया लोकव्यवहाराञ्च निष्ठालाः ।        |     |
| २ खुदण्डन सादृश्य निष्पिष्टेन भजन्ति ते ॥       | ५०६ |
| कारुण्यादिगुणैर्युक्ताञ्जान्तिपार्गः कियान्त्रा |     |
| संसाख्यवहाराश्च ससारास्मरसेश्वत ॥               | 409 |

| शमादिसहितं साक्षात्कारज्ञानं तु केवलम् ।<br>इक्षुसारेण विहितं सिताखण्डमिवादृतम् ॥               | ५०८          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| तादृशज्ञानसंपन्ना जीवन्मुक्ता भवन्ति हि ।<br>तेषां प्रबोधः श्रेष्ठोऽन्यो मध्यमो वाऽधमो भवेत् ॥  | ५०९          |
| * * * *<br>पुरपालकसङ्घेन नियुक्ता अधिकारिणः ।                                                   |              |
| यत्रान्धकारस्तत्रैव दीपान् संस्थापयन्ति हि ॥                                                    | ५१०          |
| एवं दैवांशजा लोके महान्तः पुरुषा अपि।<br>अज्ञानं यत्र तत्रैव ज्ञानव्याप्तिं प्रकुर्वते॥         | ५११          |
| प्रभवन्ति तथा कर्तुं दैवेनैव नियोजिताः ।<br>रोगिक्षेमाय वैद्योऽस्तीत्युक्तं च क्रीस्तुना पुरा ॥ | 485          |
| * * * * * अलिप्ते त्रपुषा पात्रे सम्यक्पकानि यद्यपि ।                                           |              |
| शाकान्याम्लरसाढ्यानि यथा गच्छन्ति हेयताम् ॥                                                     | ५१३          |
| तथैव कोपाविष्टानां साधकानां च सुव्रत!<br>अनुष्टानानि सर्वाणि हेयान्येव भवन्ति हि ॥              | ५१४          |
| * * * अत्मनः शोधनं कार्यमित्याहुस्तत्त्वचिन्तकाः ।                                              |              |
| केवलं पञ्चभूतानामुत्पत्तेर्विलयस्य च ॥                                                          | ५१५          |
| इन्द्रियाणां च गणनं न भवत्यात्मशोधनम् ।<br>आत्मन्यात्मगुणास्सन्ति किं वाऽनामगुणा इति ॥          | ५१६          |
| शोधनं तु यदस्त्यङ्गः तदेव ह्यात्मशोधनम् ।<br>मुक्तिं ददाति तदिदं व्यर्थमन्यद्विचारणम् ॥         | <b>૫ १</b> ७ |
|                                                                                                 |              |

| फलपल्लवपुष्पाद्यैभीसमानोऽपि पादपः ।                  |      |
|------------------------------------------------------|------|
| मूले क्षीणे सित यथा फलादिरहितो भवेत् ॥               |      |
| मूल क्षाण सात वया गरा                                | 486  |
| तथा शमदमज्ञानसत्याद्यैरपि शोभितः ।                   |      |
| योगी शमादिहीनः स्याच्छीले नष्टे सति ध्रुवम् ॥        | 499  |
| * * *                                                |      |
| निलये कस्यचित्पुंसो धर्मपत्नी च जारिणी ।             |      |
| ऐकमत्येन संस्थातुं नैव पारयतो यथा ।।                 | ५२०  |
| ब्रह्मनिष्ठे तथैकस्मिन् योगो मुक्तिप्रदारःकः ।       |      |
| भोगो वैषयिकश्चापि स्थातुं शक्नुवतो न हि ॥            | ५२१  |
| * * *                                                |      |
| आतपे म्लानिमापन्नमादौ सस्यं पुनर्यथा ।               |      |
| वर्षेण वृद्धिं संप्राप्य समग्रफलदं भवेत् ॥           | 477  |
| तथा सद्गुरुसान्निध्ये पूर्वं शिष्यः सुशिक्षितः ।     | ***  |
|                                                      |      |
| अखण्डज्ञानरूपेण फलेन भ्राजितो भवेत्।।                | ५२३  |
| आतपस्पर्शरहितं सस्यं पूर्णफलप्रदम् ।                 | 1.4  |
| यथा न स्यात्तथा शिष्यो गुरुशिक्षाविवर्जितः ।         | 4 5  |
| पूर्णज्ञानयुतो न स्यादेतत्तत्त्वं सदा स्मरेत् ॥      | 428, |
| * *                                                  | E    |
| समुद्रोपरिभागस्थास्तरङ्गैराहता झषाः ।                |      |
| त्यक्त्वा निश्चलतां नीचैर्गच्छन्त्युपरि चासकृत् ॥    | ५२५  |
| समुद्रागाधभागस्था निश्चलास्तु भवन्ति ते ।            |      |
| तथा दृश्ये जगत्यसमिंस्थिता देहेन्द्रियादिके ॥        | ५२६  |
| सावतः कारिकः १                                       | 414  |
| सुखदुःखादिकैर्द्वन्द्वैस्ताडिताः स्युर्मुहुर्मुहुः । |      |
| ं भाग वहः मानिका च                                   |      |
| द्वन्द्वक्लेशविहीनास्ते लभन्ते निर्वृतिं पराम् ॥     | ५२७  |

| सेवकानां तु धर्मोऽयं यत्प्रभोरनुवर्तनम् ।        |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| प्रभुद्रोहकृतो दण्ड्या निष्कास्या वा भवन्ति हि ॥ | 47  |
| आत्मानुवर्तनं धर्म इन्द्रियाणां तथैव हि ।        |     |
| आत्मसौख्यविरुद्धेषु विषयेषु निमज्जताम् ॥         | 499 |
| शिक्षणं वाऽपनयनं देहात्तेषां विधीयताम् ।         |     |
| यस्तथा कुरुते तेनैवात्मसौख्यमवाप्यते ॥           | 430 |
| * *                                              |     |
| जलेऽनिले च सूक्ष्मास्तु जीवास्सन्ति सहस्रशः i    |     |
| विना यन्त्रसहायं ते शक्यन्ते नावलोकितुम् ॥       | 439 |
| तथा सर्वेश्वरो भाति सर्वेषु परमाणुषु ।           |     |
| परं तु दृश्यते सोऽयं न विना दिव्यचक्षुषा ॥       | ५३२ |
| प्रकृत्यतीतावस्था तु यस्यान्तः करणे भवेत् ।      |     |
| द्रष्टुं स एव शक्नोति सर्वव्यापिनमीश्वरम् ॥      | 433 |
| अतीन्द्रियज्ञानसिद्धिमृष्यवस्थां च ये नराः ।     |     |
| प्राप्नुवन्तीह ते सर्वे सर्वेशं द्रष्टुमीशते ॥   | ५३४ |
| * *                                              |     |
| अन्तकालेतु जीवस्य दशां दृष्ट्वा स कां गतिम् ।    |     |
| प्राप्स्यतीति विनिश्चेंतुं शक्यते प्रायशोऽनघ! ॥  | ५३५ |
| दुःखतप्तस्त्यजन् देहं नरकं स गमिष्यति ।          |     |
| सन्तोषभरितस्तावत्स्वर्गलोकमुपैष्यति ॥            | ५३६ |
| नामसङ्कीर्तनपरस्संतोषातिशयान्वितः ।              |     |
| उपास्यशिवविष्णवादिदेवलोकान् प्रयास्यति ॥         | ५३७ |
| ज्ञेयैकस्थितिमापन्नो ब्रह्मभावसमन्वितः ।         |     |
| शरीरं सन्त्यजन् देही जीवब्रह्मैक्यमाप्स्यति ॥    | 436 |

| स्थितिरेषा तु सामान्या भवतीति विचिन्तयेत् ।                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| किनो मा स्थितिर्जाता दशा तद्नुसारणाम् ।                                                 |     |
| अवश्यं लभते प्राणी माऽस्तु ते संशयोऽत्र भोः ॥                                           | ५३९ |
| *<br>सन्ति मेधाविनः केचिज्जगत्यां न्यायवादिनः ।                                         |     |
| ये ज्ञात्वाऽपि निजं पक्षमधर्मं धनलिप्सया ।।                                             | 480 |
| न्यायस्थाने स्वकं वादं समुपस्थापन्त्यहो ।                                               |     |
| तथैव साधकाः केचित् ब्रह्मनिष्ठापथानुगाः ।।                                              | ५४१ |
| कार्येष्वधर्मशीलेषु प्रविष्टाः स्वार्थचिन्तया ।                                         |     |
| धर्मापेतां प्रवृत्तिं स्वां जानन्तोऽप्यनये स्थिताः ॥                                    | ५४२ |
| बहुशास्त्रप्रमाणानि दृष्टान्तान् युक्तिसन्ततिम् ।                                       |     |
| निरूपयन्ति; प्रारब्धमनिवार्यं वदन्ति च ।।                                               | ५४३ |
| श्रुत्वा तद्वचनं शङ्कां न भजन्तु मुमुक्षवः ।<br>अनर्थायैव सर्वेषामधर्मनिरतिर्भवेत् ॥    | 488 |
|                                                                                         | 700 |
| आत्मशुद्धेरभावाद्धि भंवत्येतादृशी स्थितिः ।<br>पश्चात्तापेन सन्तप्ताः कृपया परमात्मनः ॥ | ५४५ |
| परिशुद्धा भवन्त्येव पतन्त्यन्ये भवार्णवे ।                                              | 701 |
| प्रारब्धमिदमित्येवं कथयन्तो जडाशयाः ॥                                                   | ५४६ |
| सत्प्रयत्नविहीनाञ्च भवन्ति पतिताः क्रमात्।                                              |     |
| अतीतज्ञानिनां ब्रह्मसाक्षात्कारवतां किल ॥                                               | ५४७ |
| प्रारब्धमस्ति ये तावदत्यन्तं विरस्य शक्ति ।                                             |     |
| तदन्येषां तु विषये प्रारब्धं नानुवर्तते ॥                                               | 486 |
|                                                                                         |     |
| कुर्वन्ति भगवत्कार्यं फलमुद्दिश्य ये जनाः ।                                             |     |
| ईश्वरांशभवत्वेन संभाव्यन्ते न ते भुवि ।।                                                | ५४९ |

| फलापेक्षां परित्यज्य दैवकार्यं तु पावनम् ।<br>जपध्यानादियोगांश्च निर्वहन्तीश्वरांशजाः ॥                                                    | 44          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| भृतिं कदाऽपि नादत्ते स्वकार्यनिरतो नरः ।<br>श्रद्धया परया कार्यं निर्दुष्टं च करोत्यसौ ।<br>भृत्यर्थमेव कुर्वन्ति कर्माण्यन्ये तु मानवाः ॥ | <b>ધ</b> ધ્ |
| भृत्यथमव कुषाना प्रामाण्याप हु नानवाः ।<br>* * *<br>श्रेयोऽर्थिभिर्जनैस्सर्वैः स्विनष्ठायै हितं तु यत् ।                                   | 771         |
| तदेव कार्यं कर्तव्यं न कदाऽप्यहितावहम् ॥                                                                                                   | ५५२         |
| धर्महीनानि कार्याणि सर्वाण्यपि पुरोगतेः ।<br>अन्तरायकराण्येव भवन्त्यत्र न संशयः ॥                                                          | ५५३         |
| धर्मयुक्तानि कार्याणि श्रेयोमार्गनिरोधकान् ।<br>प्रत्यूहानपनीयाथ साधयन्ति पुरोगतिम् ॥                                                      | ५५४         |
| अनुकूलोऽनिलो नावं गम्यं गमयति द्रुतम् ।<br>स एव प्रतिकूलश्चेत् तद्गतिं निरुणद्धि हि ॥                                                      | <b>વ</b> ધવ |
| तस्मात्त्रिकरणैस्सर्वे हितमेवाचरन्तु भोः ।<br>वाचं वाक्शुद्धिहीनस्य विश्वसन्ति न वै जनाः ॥                                                 | ५५६         |
| मनःशुद्धिं विना स्वल्पः सङ्कल्पोऽप्यफलो भवेत् ।<br>कार्यं स्वल्पमपि व्यर्थं कायशुद्धिं विना कृतम् ॥                                        | ५५७         |
| *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *                                                                                                      | ५५८         |
| समुद्रप्राप्तिपर्यन्तं याति विश्रमणं विना ।<br>तथैव प्रकृतेर्योगाजीवरूपं महेश्वरात् ॥                                                      | 448         |
| प्राप्ता मुमुक्षुवो भूय ईश्वरत्वोपलब्धये ।<br>विना विश्रान्तिमुद्युक्ता निष्ठां कुर्युः सदैव हि ॥                                          | 480         |

| कालः शुभः स्थलं श्रेष्ठं किमित्यनवलोक्य हि ।   |     |
|------------------------------------------------|-----|
| सलिलं सागरं याति प्राप्तकालस्थलानुगम् ॥        | ५६१ |
| न्येत बहानिष्ठोऽपि कालस्थलविशुद्धताम् ।        | .,  |
| अनादृत्य सदा यत्र कुत्रापि स्यात्समाहितः ॥     | ५६२ |
| * *                                            |     |
| उद्दिष्टानि सुषुप्तेस्तु प्रबोधयितुमेव हि ।    |     |
| प्रायेण सर्वशास्त्राणि प्रपश्चे सर्वमानवान् ॥  | ५६३ |
| तथाऽपि शास्त्रेष्वस्माकं शक्तिद्वयमवस्थितम् ।  |     |
| शक्तिरेका कुलं लिङ्गं चाश्रित्यैव प्रवर्तते ।। | ५६४ |
| नरं सुषुप्त्यवस्थातो मूर्छां गमयति ध्रुवम् ।   |     |
| नैवानुसरणीयाऽसौ यया पापं प्रवर्धते ।।          | ५६५ |
| अन्या सुषुप्तितो जाग्रदवस्थां प्रापयत्यथ ।     |     |
| तुरीयां तदतीतां च दशां नयति मानवान् ।।         | ५६६ |
| इयं शक्तिर्गुणानेव मनुजस्य तु पश्यति ।         |     |
| न कुलं न च लिङ्गं च योग्यतायास्तु निर्णये ।।   | ५६७ |
| इयं पुण्यावहाऽनेकमहापुरुषसम्मता ।              |     |
| अनुत्तमेषु ग्रन्थेषु चानेकेषु निरूपिता ।।      | ५६८ |
| यतो नानुसृता सेयं लोकेऽस्मिन् बहुभिर्जनैः ।    |     |
| तत एवास्य लोकस्य संजाताऽसावधोगितः ॥            | ५६९ |
| * *                                            |     |
| शिष्यः किं मदनुष्ठाने षोडशांशं समाचरेत् ।      |     |
| रूपव सतत पश्यद्वरुशिश्राष्यं दयापरः ॥          | 460 |
| अनुष्ठानं चरिष्यामि गुरोस्तु द्विगुणीकृतम् ।   |     |
| इत्येवं श्रद्धया भक्त्या शिष्यो निकारने शहेन ॥ | ५७१ |

| गुरो:स्थानमवाप्न                          | ोति शिष्यस्ता                             | दृश एवं हि ।                 |        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------|
| गुरोःस्थानमवाप्न<br>अनुत्तमाविति प्रो     | क्तौ गुरुशिष्यं                           | ौ तथाविधौ ॥                  | ५७२    |
|                                           | *                                         | ^                            |        |
| *<br>अनुष्ठानपराश्रिग                     | -<br>जाप्रचात्मशब्                        | द्वसमन्विताः ।               |        |
| अनुष्ठानपराश्रिशः प                       | <sub>निजग</sub> िष्ठातं म                 | ज्ञात्मनः ।                  |        |
| अहीन्तं सद्धुराः प<br>सम्पादयेद्वुरोरात्म | ાઇમાવકાયું .<br><del>- લિલ્</del> રો      | ती निष्या ॥                  | ५७३    |
| सम्पादयेद्वरारात्म                        | शास्त्र शिष्याः                           |                              |        |
| *                                         | *                                         | *                            |        |
| निस्सारान्विषयां                          | स्त्यक्तवा सस                             | ारां दैवभावनाम् ।            | A toba |
| गृह्णन्ति ये गृहस्थ                       | ग्रास्ते पूज्यास्स                        | ान्त्यासिवज्जनैः <b>।</b> ।  | ५७४    |
| *                                         | *                                         | *                            |        |
| तपश्चराम्यहं प्रा                         | णायामं च वि                               | दधाम्यहम् ।                  |        |
| इति दम्भाभिमा                             | नोऽपि तं बध्न                             | ात्यभिमानिनम् ।              |        |
| तथाविधोऽभिम                               | ानी तु मिथ्यान                            | वारीति कथ्यते ॥              | ५७५    |
| *                                         | *                                         | *                            |        |
| आध्यात्मिकपर्थ                            | )<br>इन्योन्यसाहार                        | व्यं दुश्शकं नृणाम् ।        |        |
| अनुष्ठेयमनुष्ठाय                          |                                           |                              | - ५७६  |
| गुरवः केवलं म                             |                                           |                              |        |
| शिष्यैरेव प्रयाणं                         |                                           |                              | ५७७    |
| ाराज्यस्य प्रयाण                          | ા લુ જાલવ્ય તાર                           | 4                            |        |
| *                                         | *                                         | ੰ<br>ੀਜ਼ ਜ਼ਾ।                |        |
| दृष्टिरज्ञानदृष्टिश्न                     | त्र ज्ञानदृष्टिस्तर<br><del>ं २००</del> ० | यय था।<br><del>सर</del> ेशका | ५७८    |
| विज्ञानदृष्टिरित्ये                       |                                           |                              |        |
| अज्ञानदृष्टिस्सा                          | स्याद्या कुलमे                            | व प्रपश्यति ।                | 408    |
| ज्ञानदृष्टिस्तु सा                        | प्रोक्ता या गुण                           | ानेव पश्यति ॥                |        |
| या तु सर्वगतं प                           |                                           |                              | 1.40   |
| विज्ञानदृष्टिरिति                         | मा पोच्यते त                              | त्त्ववेदिभिः ॥               | 460    |
| 411.131611111                             |                                           |                              |        |

| साधनीयाऽन्ततो गत्वा ज्ञानदृष्टियेया विना ।      |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| नृणां विषयदृष्टिस्तु नैव नश्यति सोदर! ॥         | hen |
| * * *                                           | 469 |
| कुल्याद्वारा बहिर्याति जलं यदि तटाकतः ।         |     |
| प्रविशन्ति तटाकं तं तद्द्वारा जलजन्तवः ॥        | 467 |
| हृदयादिन्द्रियद्वारा बहिर्याति मनो यदि ।        | .5, |
| तद्द्वारैव विशन्त्यन्तः प्रापश्चिकगुणा अपि ॥    | 423 |
| ओङ्काररहितो मन्त्रः प्राणवर्जितदेहवत् ।         |     |
| कळाविहीनो भवति प्राण ओंकार उच्यते ॥             | 468 |
| * * *                                           | 100 |
| दीर्घं शान्तमथ ध्यानमोंकारस्य समाचरेत् ।        |     |
| ध्येयाकारस्य संप्राप्तिर्भवेच्छीघ्रं तथाकृते ।। | 424 |
| घण्टानादो यथा लीनो भवति क्रमशस्तथा ।            | ,   |
| मनोऽपि लीनमोङ्कारध्याने कुर्याच्य साधकः ॥       | ५८६ |
| * * *                                           | 464 |
| ऋणमोचनमाकाङ्कन् ऋणग्रस्तो जनो यदि ।             |     |
| उत्तमणीय यत्किंचिद्धनं प्रत्यर्पयन् क्रमात् ॥   | 420 |
| ऋणं नूत्नतया नैव स्वीकरोति पुनस्तदा ।           | ,00 |
| ऋणात्सर्वात्मना मुक्तो भवत्येव न संशयः ॥        |     |
| नशैन मण्डल                                      | 466 |
| तथैव साधकः स्वस्य हृदये कृतसंश्रयाः ।           |     |
| र्भन्याः पूर्ववृत्ताः क्रमशः संपरित्यज्ञन् ॥    | 469 |
| प्रवश नूलवृत्तीनां निकारिक                      |     |
| दैवभावे स्थितस्सोऽयं मुक्तिमाप्नोति सत्वरम् ॥   | ५९० |

| अतिभारावहं नानावस्तुजातं महार्णवे ।           |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| ना तरणि दुष्ट्रा विविकाराहराजाः ।।            | ५९१        |
| अपूरो यदि निक्षिप्यते तदा ।                   |            |
| जले निमजनं तस्य ह्यवश समवात्याला              | ५९३        |
| महाप्रवक्तिभिर्लोके क्रियमाणान्यनेकशः ।       |            |
| विलोक्य घनकार्याणि सामान्यस्तादृशं यदि ।      |            |
| प्रयत्नं कुरुते तस्य वैयर्थ्यं भवति ध्रुवम् ॥ | ५९३        |
| * *                                           |            |
| मलावरणविक्षेपदोषैर्मुक्ते विनिर्मले ।         |            |
| हृदये साधकानां तु जायते दैवदर्शनम् ॥          | ५९४        |
| सूर्यस्य कान्तौ सर्वत्र व्याप्तायामिप भूतले । |            |
| सूर्यकान्तमणावेव सूर्यो ज्वलित पश्यत ॥        | ५९५        |
| चराचरजगद्व्याप्तो वर्तते यद्यपीश्वरः ।        |            |
| शुद्धान्तःकरणे साधुजनानामेव भात्यसौ॥          | ५९६        |
| सर्वेषां साधनानामप्यतिमुख्यं प्रयोजनम् ।      |            |
| शुद्धान्तःकरणप्राप्तिरिति ज्ञेयं मुमुक्षुभिः॥ | ५९७        |
| *                                             |            |
| अनुष्ठानं समाप्यैव भोक्तव्यं साधकैर्जनैः ।    |            |
| मोक्षद्वारं तु विवृतं तादृशेभ्यो भवेद्धुवम् ॥ | 496        |
| मन्तव्यं भोजनं दैवप्रसाद इति चात्मनि ।        | . 00       |
| दैवपूजामकृत्वैव यो भुङ्क्ते स तु नास्तिकः ॥   | 499        |
| विनैव पूजां केनापि हेतुना भोक्तुमुद्यतः।      |            |
| ध्यायेदेकाग्रचित्तेन परमात्मानमात्मनि ॥       | <b>ξ00</b> |
| भोजनावसरेऽन्येद्युस्तं लोपं पूर्यदिप ॥        | qu.        |
| नगानसराज्य श्रेरंग र ४.                       |            |

| सत्यवैराग्यशान्त्यादिसद्भुणरुपशाभिताः ।                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| चतुष्टयेन चोपेतास्साधनानां बुभुत्सवः ॥                                                      | Ęop |
| अध्यात्मविद्यामध्येतुं भवन्ति ह्यथिकारिणः ।                                                 | ,   |
| पुरा दैवगुणोपेतानृषीनाराध्य भूभुजः ।।                                                       | ६०३ |
| श्रुत्वा तेभ्योऽखिलान् धर्मान्प्रीत्या तद्नुसारिणः ।                                        |     |
| राज्यानि पालयामासुः श्रीकृष्णोऽपि तथाविधम् ॥                                                | ६०३ |
| मत्वाऽर्जुनं कुरुक्षेत्रे ब्रह्मतत्त्वमुपादिशत् ।                                           |     |
| तादृशी योग्यता कुत्रास्त्यधुनातनसाधुषु? ।                                                   |     |
| तत एव न मान्यन्ते तेऽधुना राज्यपालकैः ॥                                                     | ξoγ |
| * *                                                                                         |     |
| पिपासुः किं जलं सर्वं तटाकस्थं पिबत्यथ ।<br>श्रुधार्तः किं समस्तान्नमञ्नाति भुवने स्थितम् ॥ | ६०५ |
| रोगी किं सेवते सर्वाण्यौषधानीह मानवः ।                                                      |     |
| तेषां परिमतैरेव सलिलान्नौषधैरलम् ॥                                                          | ६०६ |
| तथैव सर्वशास्त्राणां पठनं न ह्यपेक्ष्यते ।                                                  |     |
| सारांशस्यैव पठनं चानुष्ठानं विधीयताम् ॥                                                     | ६०७ |
| तथाकृते भविष्यन्ति धन्या मुक्ताश्च साधकाः ।                                                 |     |
| यावानथे उदपान' इत्यादिवच्या प्रम ।                                                          |     |
| वासुदेवेन गीतासु तत्त्वमेतदुदीरितम् ॥                                                       | ६०८ |
| * *                                                                                         |     |
| करणत्रयशुद्धिः किं संजातेत्यात्मिन स्वयम् ।                                                 |     |
| सम्बद्धानसलग्नः कर्तव्यं परिशीलनम् ॥                                                        | ६०९ |
| तस्यारशुद्धरभावस्त फलिम विभिन्न                                                             |     |
| इति विज्ञाय तत्सिद्ध्यै प्रयत्नं सन्ततं कुरु ॥                                              | ६१० |

| in the second se |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| यावन्न शुद्धिस्सा सिद्धा तावद्योगस्तपस्तथा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| यावन्न शुद्धिस्सा सिद्धा सायवन्ति फलप्रदाः ॥ भक्तिश्च साधकस्यात्र न भवन्ति फलप्रदाः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६११         |
| भक्तिश्च साधकस्यात्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| जलं च फेनकं वस्तु परिशुद्धे न चेत्तथा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| जल च फनक परेंचु का जु भवेन्नहि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६१२         |
| धावन चासम्ब्र व्यक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| तथैव वाक्रिया चित्तं संशुद्धानि न चेत्तदा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 603         |
| साधकोऽपि पवित्रात्मा न भवेदिति भावयेत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६१३         |
| वागादीनां विशुद्धानां संपुटो योग उच्यते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| वागादीना विशुद्धाना संपुटा पान उज्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६१४         |
| तस्य योगस्य संसिद्ध्यै यत्नं कुर्यात्सदैव हि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,10        |
| * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| येषु भक्तिजलं चाथ वैराग्याग्निस्समुज्वलः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| स्यातां समृद्धौ ते धन्या मोक्षमार्गानुयायिनः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६१५         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| उपैति धूमशकटं जलानलसमृद्धिमत् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६१६         |
| गम्यं सपदि तद्वच्च मोक्षं तेऽपि मुमुक्षवः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 434         |
| * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| कर्मयोगज्ञानयोगौ बहुक्लेशकरौ मतौ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| द्वावप्येतौ समौ प्रोक्तौ तथा तुल्यफलप्रदौ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६१७         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| अपेक्ष्यते सदा कार्यशूरत्वं कर्मयोगिनः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5१८         |
| ज्ञानयोगे तथा बुद्धिशुद्धिर्ग्रहणपाटवम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| चित्तस्यैकाग्रता तस्य संयमश्चाप्यपेक्षिताः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| कर्मयोगे तु मुख्यः स्याद्देहेन्द्रियविनिग्रहः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६१९         |
| पानवाग तु मुख्यः स्यादशास्त्राः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| निग्रहो ज्ञानयोगे च मानसेन्द्रियसन्ततेः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| तत एवं च जास्त्रेष विविधेषश्यमा दमः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>£</b> 20 |
| अनुष्ठेयाविति प्रौत्तौ तत्त्वविद्धिः पुराऽनघ! ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| - जन्मे वर एवं हि।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६२१         |
| यत एतावुभी मागा दुगमा ता प्राचीता ।<br>सामान्यानां कृते भक्तिध्यानयोगावुदीरितौ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.0         |
| सामान्याना कृत भारतभ्यानमा उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

| पूर्वोक्तयोगाविव यौ नैव क्लेशकरो मतौ ।             |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| साध्यः प्रज्ञावतामेव ज्ञानयोगो विशेषतः ॥           | ६२२         |
| यत्र दृश्यमदृश्यं चाप्यदृश्यं दृश्यमेव च ।         |             |
| कर्तव्यं स्या; त्ततो वेद्यं दुस्साधमिति तद्वुधैः ॥ | ६२३         |
| * * * *                                            |             |
| संसारकार्यसक्तः किं ज्ञानं नाप्नोति मानवः?।        |             |
| इति प्रायेण पृच्छन्ति स्वल्पानुष्ठानतत्पराः ॥      | ६२४         |
| तथा स्यान्नाम प्रारम्भदशायां तु ततः परम् ।         |             |
| यदा मुमुक्षुर्विशति पूर्णनिर्वाणसुस्थितिम् ।       |             |
| तदा तदुक्तया रीत्या विधातुं नैव शक्यते ॥           | ६२५         |
| द्विविधं पाकमेकस्मिन् पात्रे कर्तुं किमेकदा ।      |             |
| प्रभुर्भवति यः कोऽपि तद्वदेवेदमूहाताम् ॥           | ६२६         |
| * *                                                | 6           |
| बहुकालमनावृष्ट्या पीडिते जगतीतले ।                 |             |
| कदाचित्पूर्णया वृष्ट्या यथा लोकः प्रहृष्यति ।      | । ६२७       |
| तथा चिरमनुष्ठानं विधायाप्यतिदुःखितः ।              |             |
| ज्ञानाप्राप्त्या; भगवतः कृपापात्रं भवेद्यदि ॥      | ६२८         |
| एकेनैव निमिषेण सर्वदुःखविवर्जितः ।                 |             |
| अमोघं वर्णनातीतं ब्रह्मानन्दमवाप्स्यति ॥           | <b>६</b> २९ |
| * . *                                              |             |
| अश्वत्थादिमहीजानां कोटरेषु समुत्थिताः ।            |             |
| जान पृक्षाः परा वृद्धि गता मूलमहीरुहान् ॥          | ६३०         |
| नाशायत्वा स्वयं यदत म्हेर्स ना                     |             |
| कर्म जाता द्वापात <del>किन्नि</del> —              |             |
| दैवभावं समुत्सार्य प्रतिष्ठां यान्ति हि स्वयम् ॥   | ६३१         |
| ं गांगा मध्यम् ।।                                  |             |

| क्रे समत्पन्नो वृक्षो यद्यपनायत ।                                             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| मूलवृक्षे समुत्पन्नो वृक्षो यद्यपनायत । सपद्येव तदा तस्य तरोर्हानिर्न जायते ॥ | ६३२     |
| तथैव दुर्गुणो जातस्सद्यो यद्यपनीयते ।                                         |         |
| द्रद्यात्ति नैव स्याद्देवभावस्य सक्षयः ॥                                      | ६३३     |
| मया कदाचिद्वर्षासु वातोद्रिक्तासु वीक्षितः ।                                  |         |
| अधः पतन्महान् कश्चिदश्वत्थो देळिता द्विधा ॥                                   | = = ६३४ |
| तन्मध्ये पर्कटीवृक्षो यतो जातस्ततः किल।                                       |         |
| ईंदृशी गतिरस्येति सत्यं तद्विदितं मया।।                                       | ६३५     |
| * *                                                                           |         |
| आकाशमण्डले मेघव्याप्तिर्वर्षांगमं यथा ।                                       |         |
| पुष्पोद्रमस्तरूणां च फलानां संभवं यथा ॥                                       | ६३६     |
| अरुणस्योदयः प्राच्यां दिशि सूर्योदयं यथा ।                                    |         |
| सूचयन्ति; तथा भक्तिः करुणा शान्तिरेव च ॥                                      | ६३७     |
| तीव्रा च ब्रह्मजिज्ञासा सञ्जाता हृदयेऽमले ।                                   |         |
| जीवस्य देवभावाप्तिं नेदिष्ठां निर्दिशन्ति वै॥                                 | ८३८     |
| *                                                                             |         |
| निद्रादशायां यत्किञ्चिदस्वाधीनेन्द्रियो जनः ।                                 |         |
| निद्रादशाया यात्काञ्चदस्यायानाः प्रमाण                                        | ६३९     |
| प्रलपत्यथ किं प्रोक्तं त्वयेति श्रोतृभिर्जनैः ॥                               |         |
| पृष्टश्चेत्तदहं नैव जानामीति ब्रवीति च ।                                      | ६४०     |
| प्रलापकाले ये तत्र निद्रिता इतरे जनाः ॥                                       | 900     |
| े के उन्ने स्थानिहि।                                                          |         |
| तेऽपि तन्न विजानीम इत्येव कथयन्ति हि ।                                        | ६४१     |
| सदाचरणमात्मानुभवो वा नास्ति येष्विह ॥                                         |         |
| चेनां च्यापणाम्बाध्ययनमेव च ।                                                 | ६४२     |
| तेषा तावदुपन्यासारसार्वा                                                      |         |

| यस्य सत्यं च धर्मश्च भवेत्पादद्वयं तथा ।           |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| हस्तद्वयं भवेद्यस्य त्यागो वैराग्यमेव च ।।         | ÉKÀ |
| हंसमन्त्रो भवेद्यस्य श्वासो निश्श्वास एव च ।       |     |
| यस्सदा परमात्मानं भावयेदात्मनो हृदि ॥              | ६४४ |
| स एव निर्भयो लोके निरङ्कशसुखं व्रजेत् ।            |     |
| निधानं च भवेत्सोऽयं निरावरणतेजसः ।।                | ६४५ |
| * *<br>कारागारे निबद्धस्तु बहिर्गन्तुं यतेत चेत् । |     |
| नैवानुमन्यते यातुं तत्रत्यैरधिकारिभिः ।।           | ६४६ |
| तथैव कर्मशेषेण निबद्धस्साधको जनः ।                 |     |
| निर्विकल्पसमाधिं चेत्प्रवेष्टुं यततेऽनघ! ।।        | ६४७ |
| सङ्कल्पैर्वृत्तिभी रोगैस्तत्प्रयत्नो निषिध्यते ।   |     |
| निर्विकल्पसमाधिस्तु नित्यसौख्यालयो मतः।            |     |
| नैव तत्रावकाशः स्यात्कर्मशेषानुभुक्तये ॥           | ६४८ |
| * *                                                |     |
| गङ्गया सङ्गते भूत्वा यमुना च सरस्वती ।             |     |
| त्रिवेणीरूपमास्थाय प्रयातः काशिकां प्रति ॥         | ६४९ |
| दिव्यं वाराणसीक्षेत्रं स्पष्टा गत्वा ततः।          |     |
| गाना यान्ति लयं पूर्वमहोदधौ ॥                      | ६५० |
| तथा भक्तिर्वरित्तिश्चाप्यात्मचानेन गरने            |     |
| रुपराभमुख गत्वा लब्ध्वा दैवसखं ततः ॥               | ६५१ |
| ज्ञानानन्दमयेनैक्यं प्रयादः प्रयादः                |     |
| ज्ञानेनैक्यं गतं सर्वं साधनं मुक्तिदं भवेत् ॥      | ६५२ |

| सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरामेवं दशां सूक्ष्मतमामपि ।        | . ६५३              |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| गरेन्द्रियाणि गच्छान्त गायसात्रग्यस सपर              | 414                |
| दैवज्ञानं यदत्यन्तं सूक्ष्ममित्यभिधीयते ।            |                    |
| क्र बद्धिविशाला स्याद्विशुद्धा च भवततः ।             | ६५४                |
| धनीभूतपदार्थस्य द्रवत्वं यदि जायते ॥                 | 1.                 |
| द्रवीभूतस्य च पुनर्वायुत्वं चाग्नियोगतः ।            | ६५५                |
| आकाशे सुविशाले हि तस्य व्याप्तिर्भवेदहो ॥            | 411                |
| सूक्ष्मज्ञानं क्रमेणैवं सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं च सत् । | ६५६                |
| भवेदतीन्द्रियज्ञानं ब्रह्मानुभवकारणम् ॥              | 444                |
| अनुकूला भवेयुश्चेज्जलान्नस्थलवायवः।                  |                    |
| तदा ध्यानाद्यनुष्ठानं सुकरं देहधारिणाम् ॥            | ६५७                |
| त एव प्रतिकूलाश्चेद्भवेयुः प्रतिबन्धकाः ।            |                    |
| ध्यानादीनां निरुत्साहबुद्धिमान्द्यविधायकाः ॥         | ६५८                |
| तथैव साधकस्यापि फलापेक्षाविवर्जितम् ।                | -11/               |
| ध्यानादिकस्यानुकूलं दैवकार्यं भवेद्धुवम् ॥           | ६५९                |
| किं तु दुष्टगुणाः क्रूरः स्वभावो द्रोहवृत्तयः ।      | <b>६६</b> <i>०</i> |
| भवन्ति ध्याननिष्ठायाः प्रतिकूलाः किलानिशम् ॥         | 440                |
| * * *<br>कृषिकर्मसमर्थेन वृषेणान्येन योजितः ।        |                    |
| यथा वत्सतरस्तत्र नैपुण्यं लभते तथा ॥                 | ६६१                |
| ममक्षस्याध्या प्रयोग सहस्रामशालिना ।                 | ६६२                |
| संयुक्तः साधनाभ्यासं कृत्वा सत्साधको भवेत् ॥         | ,,,                |
|                                                      |                    |

| यः कश्चिच्छाकपाको वा क्षारान्न वा तथतरत्।        |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| सर्वैः पदार्थैस्संपन्नं पाचकोत्तमसाधितम् ॥       | ६६३ |
| हृद्यं यथा भवेत्तद्वत्सर्वसद्गुणशोभितः ।         |     |
| शिष्यः सद्भुरुदेवेन शिक्षितः शोभते भृशम् ॥       | ६६४ |
| सामग्रीलोपभूयिष्ठस्सूदेनाकृतिना कृतः।            |     |
| यथा रुचिकरों न स्यात्पदार्थस्तु तथैव हि ।।       | ६६५ |
| गुणहीनः सदाचार्यशिक्षयाऽपि विवर्जितः ।           |     |
| यश्शिष्यस्स तु लोकेऽस्मिन्न भवेत्साधुसम्मतः ॥    | ६६६ |
| * *                                              |     |
| सर्वकारस्य वै शाखास्वेकशाखाधिकारिणः ।            |     |
| शाखान्तरस्य कार्येषु न विशन्ति यथा तथा ।।        | ६६७ |
| सत्येऽपि लोकविषये स्वसंबन्धविवर्जिते ।           |     |
| प्रवेशो नैव कर्तव्यो ब्रह्मनिष्ठेन साधुना ।।     | ६६८ |
| उपेक्षैकतमा प्रोक्ता मैत्र्यादिकचतुष्टये ।       |     |
| संसेव्या ब्रह्मनिष्ठेन या लोकविषये सदा ॥         | ६६९ |
| परं तु ब्रह्मनिष्ठानां पर्याप्तबलशालिनाम् ।      |     |
| अधर्मनिग्रहस्तावद्धर्म एवेति भावयेत् ॥           | ६७० |
| * *                                              |     |
| ज्ञानाग्निः प्रज्वलत्यस्मास्वमोघः सर्वभक्षकः ।   |     |
| यत्किञ्चिदग्रौ प्रक्षिप्तं भस्मीभावं गमिष्यति ॥  | ६७१ |
| अतोऽस्माकं न सन्त्येव पुण्यं पापं शुभाशुभे ।     |     |
| इति केचिद्वदन्त्येतत्सत्यमेव न संशयः ॥           | ६७२ |
| यदग्री वस्तु निक्षिप्तं भस्मीभूतं भवेदिति ।      |     |
| किन्तु 'ज्ञानाग्निरस्मासु बाढं ज्वलति वा न वा'।। | ६७३ |

| इति किं तै: सुनिशितं कृतमात्मपरीक्षणम्?                                                       | 4,000      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| न्त्रोतं संशयस्तावाज्यशासूना प्रचानाः ।                                                       | ६७४        |
| ् — विभिन्नेष्ठोषं वस्तुसश्चयम् ।                                                             | ६७५        |
| दहात प्रज्वलक्षासारस्य स्वस्वरूपं ददाति च ॥                                                   | ,,,,       |
| वस्तूनां नावशिष्यन्ते शुद्धाशुद्धास्तु वासनाः ।                                               | ६७६        |
| यदि तत्रावशेषः स्याद्दहनस्यासमग्रता ॥                                                         |            |
| ज्ञायेतैवं स्वभावो वा प्रकृतेर्विषयस्य वा ।                                                   | Clair      |
| वासना सावशेषा चेद् ज्ञानामेर्ज्वलनं तदा ॥                                                     | ६७७        |
| अपर्याप्तमिति ज्ञात्वा गुणैश्शमदमादिभिः ।                                                     |            |
| योगैर्ध्यनादिभिश्चामिं तं समुद्दीपयेत्पुनः ॥                                                  | ६७८        |
| * * *                                                                                         | 200        |
| महात्मनो गुरोस्साधुसत्तमस्य च कस्यचित् ।<br>गत्वाऽन्तिकं सुधीः कश्चिच्छिष्यस्तं प्रणिपत्य च ॥ | ६७९        |
|                                                                                               |            |
| "मनसश्चेन्द्रियाणां च निग्रहः क्लेशदायकः ।<br>कर्तव्यं किं मये" त्येवं पप्रच्छ विनयान्वितः ॥  | <b>ECO</b> |
|                                                                                               |            |
| तच्छुत्वा तमुवाचेत्थमाचार्यः करुणामयः ।<br>"साधारणैर्जनैर्जेतुमशक्यस्य नृपस्य हि ॥            | ६८१        |
| -                                                                                             |            |
| विजेता ख्यातिमाप्नोति महायोधाग्रणीरिति । महत्त्वं विद्यते किं वा सामान्यानां विनिग्रह?"।।     | ६८२        |
|                                                                                               | No. 1      |
| मनसञ्चेन्द्रियाणां च संयमो दुष्करो यतः।<br>ततस्साधारणास्तत्र वैफल्यं यान्ति पश्य भोः!॥        | ६८३        |
| अपि गर्नम नोजनम जेनारम् जेनारम्चकवर्तिनः ।                                                    | ६८४        |
| पतन्ति पादयोस्तेषामृषीणां हि जितात्मनाम् ॥                                                    |            |

| कियते चेत्र क       | र्तव्यं प्राप्यं न प्रा | ाप्यते फलम्।    | 5 1        |     |
|---------------------|-------------------------|-----------------|------------|-----|
| अल्पस्य महतो        | वाऽपि धर्मोऽयं          | सदृशो मतः       | 11         | ६८५ |
| *                   | *                       | *               |            |     |
| निशितेन कुठारे      | ण महान्तोऽपि            | महीरुहाः ।      |            |     |
| छिद्यन्ते नेतरेणै   | वमन्तः करणवृत्त         | यः ॥            |            | ६८६ |
| सुस्थिरास्तीव्रवै   | राग्यबोधोपरति           | मागिना ।        |            |     |
| हृदा समूलमुच्छे     | हेतुं शक्यन्ते नान      | यसाधनैः ॥       |            | ६८७ |
| *                   | *                       | *               |            |     |
| विद्यार्थित्वमल     | ब्ध्वैव न कोऽपि         | गुरुतां व्रजेत् | Lambana    |     |
| पूर्वं विद्यार्थिनो | भूत्वा भवन्ति र         | गुरवस्ततः ॥     |            | 500 |
| उन्नतोद्योगिनस्स    | ान्ति ये तावदधुन        | ना भुवि ।       |            |     |
| तैः प्राग्विद्याल   | ये सर्वैरधीतमिति        | पश्यत ॥         |            | ६८९ |
|                     | ानां शिष्यत्वं न        |                 |            |     |
| प्रबोधकगुरुत्वं     | तु न तेषामुपपद्य        | ते ॥            |            | ६९० |
| *                   | *                       | *               |            |     |
| 30 mg               | उपसंहा                  | <b>र</b> ः      |            |     |
| श्रीव्यासाश्रमनि    | <br>मृतिश्चराचरसुर      |                 |            |     |
| सद्वरोरुपदेशोऽस     | सतामस्तु सदा            | मंदे या         |            | ६९१ |
| क सर्वज्ञो गुरुस    | सोऽयं क चाहं म          |                 |            |     |
| मयाऽनुवक्तुं किं    | शक्यमिवं तत्कृ          | पया विना?       | 11712-11-0 | ६९२ |
| गुरोर्यस्य प्रसादे  | न संस्कृतं प्रतिनं      | ः<br>भागाः ।    | 0 00       |     |
| तस्योपदेशस्तेनैत    | व वचसा समुदी            | रितः ॥          |            | ६९३ |
|                     | // //                   |                 |            |     |

| एतादृशोपदेशास्तु गुरोस्सन्ति सहस्रशः ।<br>तत्रैकदेश एवात्र मयका संस्कृतीकृतः ॥               | ६९४                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| अत्र लौकिकदृष्टान्तैस्तत्त्वं प्रोक्तमलौकिकम् ।<br>यस्य संश्रवणं पुंसामात्मोन्नतिकरं भवेत् ॥ | <b>430</b><br><b>694</b> |
| अपूर्वभावनाशक्त्या गुरुणा समुदीरितम् ।<br>आध्यात्मिकमिदं तत्त्वं स्मरणीयं पुनः पुनः॥         | <b>49</b> 4              |
| पठन्तः पाठयन्तश्च बोधयन्तः परस्परम् ।<br>तदिदं तत्त्वमत्रोक्तं कृतार्थास्सन्तु मानवाः ॥      | E 9 G                    |
| मलयाळयतेस्सोऽयमुपदेशस्सुधोपमः ।<br>निबद्धस्सुरभारत्यां श्रवोऽलङ्कृतिरस्तु वः ॥               | 592                      |
| सोऽहंभावमुपाश्रित्य हंसीभूतो गुरूत्तमः ।<br>मलयाळयतिर्नित्यं मानसे रमतां मम ॥                | <b>499</b>               |
| मलयाळयतीन्द्राय गुरुदेवाय मङ्गळम् ।<br>मङ्गळं भक्तबृन्दाय नित्यश्रीर्नित्यमङ्गळम्॥           | 600                      |

# समाप्तोऽयं ग्रन्थः



### OTHER BOOKS BY SAMIJDRALA LAKSHMANAIAH

## Biographies in Telugu

- 1) Sri Malayala Swamy Jeevita Charitra
- 2) Sri Vidya Prakasananda Swamy Jeevita Charitra
- 3) Sri Karunyananda Swamy Jeevita Charitra
- 4) Charachara Sukhabhilashi

(All the above books were translated into English)

# Commentaries in Telugu

- 1) Annamacharya Sankeertanamrutam Part -I & II
- 2) Andhra Maha Bharatha- Santhi Parva 5th Canto
- 3) Veera Kshetra Mahatmyam

# Translations into Telugu

- 1) Yogavasistha I, II & III Prakaranas
- 2) Raghuvamsa
- 3) Potana Bhagavatam II Skandha (Bhavanuvada)
- 4) Bhartruhari Neethi and Vyragya Satakas
- 5) Hinduism by Sri Aurobindo

### Other Books

- 1) Amaravani
- 2) Sri Malayala Sadguru Satakam
- 3) Sri Malayala Sadguru Stuthi
- 4) Sri Subrahmanyeswara Swamy Suprabhatam (Sanskrit)
- 5) Sri Timmamamba Suprabhatam (Sanskrit)
- 6) Dasakumara Charita Sushama
- 7) Kalyana Samskruti, 8) Savitri, 9) Madalasa
- 10) Vamadevudu, 11) Hindu Dharma Parichayam
- 12) Sri Vyasasrama Swarnostava Sameeksha etc.,



# H.H. Maharshi Sadguru Sri Malayalaswamiji

"Swamiji rendered yeoman service to humanity. He supported the devotees in all their travails and delivered happiness to them. His selfless and long services and noble teachings would be remembered eternally."

#### -Bhagavan Satya Saibaba

"His personal life was a Bhashyam for Bhagavadgita".....

-Sri Swami Sivananda Saraswati Maharaj

"Such a colossus in spritual world comes and serves the community but rarely. Malayalaswami was one such stupendous Saint of infinite blessings. He brought living Vedanta into the hearts of Telugu people through camps and lectures, books and journals, Asrams and Temples and Schools and Satsangs.

May this Maha-Tapaswin's blessings be upon us all."

#### -Sri Swami Chinmayananda

"Swamiji was a revolutionary, fighting against narrow casteism. He was imparting Vedic education to all. He was a great Saint and spiritual leader."

#### - Sri Neelam Sanjeeva Reddy

"A monarch amongst sages, H.H. Sri Malayala Swami iş a Maharshi in Kaliyuga. When worship of God and righteousness were on the decline in South India, to resurrect and re-establish them in the country, was born Sri Malayalaswami."

- M. Anantha Sayanam Iyengar

Sri Samudrala Lakshmanaiah, author of this book, is a well known Sanskrit Scholar. He is an author of eminence on religious and literary topics with more than 30 books to his credit. Books like "Life History of Sri Malayalaswami" by him are very popular.

